



नमः श्रीवीतरागाय ।

# विद्वद्रतमाला.

#### प्रथम भाग।

अर्थात्

### संस्कृतके सात ग्रन्थकत्तीओंका परिचय।

लेखक-देवरी निवासी नाथूराम प्रेमी।

प्रकाशक-जैनमित्र कार्यालय, वम्बई।

सद्दक-

वि. स. देवळे वम्यईवैभव प्रेस, वस्वई ।

अक्टूबर १९१२

प्रथमावृत्ति ] ग्रन्थ नं ४. [ मून्य दस आना.





छ ग्रहण करने योग्य होगा तो उसे ग्रहण करके मुझे उत्सा-हत करेगा ।

जैनियोंको जैसे इतिहासकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति अभी ही होगी—धीरे र समय पाकर होगी। अभी तो हमारे यहां इस विपयकी चर्चा ही शुरू हुई है। दश वीस वर्षमें जब हमारी इस विपयकी ओर पूर्ण अभिरुचि होगी, विद्वानोंके द्वारा इस विपयके किंदों फुटकर छेल प्रकाशित हो छेंगे, अप्रकाशित और अप्राप्य स्थ छपकर प्रकाशित हो जांगे, उनका पठन पाठन होने छगेगा; तब कही किसी अच्छे विद्वानके द्वारा इसका संग्रह हो सकेगा। स्रन्तु इस विपयकी ओर समाजको अभीसे ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी भारी प्रसन्नताकी बात है कि स्वर्गीय वाबू देवकुमारजीके जैन-सिद्धान्त—भवनकी ओरसे केवछ ऐतिहासिक विपयोंकी चर्चा करने-वाछा एक स्वतंत्र पत्र प्रकाशित होने छगा है। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता थी। आशा है कि इस पत्रसे जैनइतिहासके उद्धार-कार्यमें बहुत सहायता पहुंचेगी।

लगभग चार वर्ष पहले मैंने जैनहितैषीमें विद्यद्वत्तमाला नामकी लेखमाला लिखनेका प्रारंभ किया था। उसमें अब तक जितने लेख प्रकाशित हुए थे, प्रायः उन सबका इस पुस्तकमें संग्रह कर दिया गया है। यह लेखमाला अभी चल रही है और यदि कोई विग्न उपस्थित नहीं हुआ तो आगे भी चलती रहेगी। इस लिये अब तकका यह संग्रह प्रथम भागके यनामसे प्रकाशित किया जाता है। हो सका तो आगामी वर्ष इसका इस्तरा भाग भी प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा। दूसरे भागमें इसहाकवि वादीभासिंह, पूज्यपाद, नोमचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, अ



## स्ची ।

|                         |      |      |      | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------|------|------|------|-------------|
| जिनसेन और गुणभद्राचार्य | •••• | •••• | **** | १           |
| पण्डितप्रवर आशाधर       | •••• | •••• |      | ९०          |
| श्रीअमितगीतसूरि         | •••• | •••• | •••• | ११५         |
| श्रीवादिराजसूरि         | •••• | •••• | •••• | 888         |
| महाकवि मल्लिपेण         | •••• | •••• | •••• | १५४         |
| श्रीसमन्तभद्राचार्य     | •••• |      |      | १५९         |



### नमः सिद्धेभ्यः ।

# विहुद्रत्नमाला।

# जिनसेन और ग्रणभद्माचार्य ।

हम अपने पाठकोंको इस लेखमें ऐसे दो महात्माओंका परिचय है हैं, जिनका सिंहासन जैनियोंके संस्कृत साहित्यमें बहुत ही समझा जाता है और जिन्होंने अपनी अपूर्व कृतिको संसारमें कर अपना नाम युगयुगके लिये अमर कर दिया है। इन रप्रज्ञावान् महात्माओंका नाम भगवज्जिनसेनाचार्य और भगवद्गुण-चार्य है।

### वंशपरिचय ।

इन महामुनियोंने किस जाति वा कुलमें जन्म लिया था, इसके निका कोई साधन नहीं हैं। इन्होंने स्वयं अपने प्रन्थोंमें इस का उल्लेख नहीं किया है। मुनियोंको क्या आवश्यकता है कि, अपनी गृहस्थावस्थाका स्मरण करें ? और उस समयके तथा पी। ग्रन्थकर्त्ताओंको जिन्होंने कि, उनका कुछ उल्लेख किया है, नसेन वा गुणभद्रके पारमार्थिक वंशका वर्णन करनेकी अपेक्षा के सासारिक वंशका परिचय देना कुछ विशेष महस्ता न

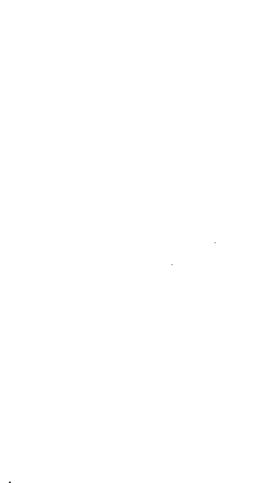

ारं जिलेके [South Arcot District] अन्तर्गत समझा जाता इसके सिवाय यह भी सुना जाता है कि कनीटकी वा द्राविड़ामें भी इन महात्माओंने कई अन्थोंकी रचना की है। इससे भी
ाा जाता है कि, ये कर्नाटक वा द्राविड़देशवासी होंगे।
हिन्दीपद्यमें एक ज्ञानप्रवोध नामका अन्य है, उसमें खंडेल्वाल
तिकी उत्पत्तिके प्रकरणमें लिखा है कि, जिनसेनस्वामी पहले खंडेनगरके राजा थे। परन्तु इस वातपर विश्वास नहीं किया जा सकता
विसी प्राचीन अन्यका प्रमाण नहीं है, दूसरे उन्होंने जो कुछ लिखा
उसीपर थोड़ासा विचार करनेसे साफ मालूम हो जाता है कि
ह केवल कपोलकल्पना है। देखिये, ज्ञानप्रवोधके थोड़ेसे पद्य हम
हांपर उद्दुत करते हैं:—

राजा छौ माँटों भलों, नाम सही जिनसेन।
संडेलापुरको धणीं, गुणपूरणको केन [?] ॥ ९ ॥
अपराजित मुनिके निकट, दीक्षा ले धरि भाव।
आचारज जिनसेन तो, भये पुण्यपरभाव॥ १०॥
वेला होया पांचसें, गुणभहर सिरदार।
बुद्धि क्रियाका जोरतं, आचारजपद्धार॥ ११॥
थापी किरिया देशमें, पंचमकाल ममान।
सिद्ध भई चक्रेश्वरी, होत भयों है मान॥ १२॥
संडेलामें जो बसें, आसपासके गाम।
सव ही श्रावक हो गये, गामतणूं धरि नाम॥ १३।

आना वतलाया है। इस अन्थमें जिनसेनके गुरुका नाम येशो-वतलाया है, जो कि एक अंगके धारक थे। इससे भी ज्ञान-धका कथन असत्य उहरता है।

त्रानसेन और गुणभद्रस्वामीके गृहस्थावस्थाके वंशका भले ही कुछ नहीं लगे, परन्तु उनके मुनिवंशका परिचय उनके प्रन्थोंसे तथा है। महावीर भगवान्के निर्वाणके ति उल्लेखोंसे भलीमाँति मिलता है। महावीर भगवान्के निर्वाणके ति जब तक श्वेताम्वरसम्प्रदायकी उत्पत्ति नहीं हुई तब तक यह जैनधर्म संघमेदसे रहित था। केवल आहित, अनेकान्त आदि नामोंसे इसकी प्रसिद्धि थी। परन्तु विकंमकी मृत्युके १३६ वर्ष पीछे श्वेताम्वरसम्प्रदाय पृथक् भा, तब दिगम्बरसम्प्रदाय मृलसंघके नामसे प्रसिद्ध हुआ। गि मूलसंघमें भी अईद्विल आचार्यके समयमें जोिक वीरभगनके निर्वाणसे लगभग ७०० वर्ष पीछे हुए हैं, चार भेद हुए।

<sup>9.</sup> निन्दसंघकी पदावलीमें यशोभद्रको वारिनर्वाणके ४०४ वर्ष पीछे अर्थात । संवत्के प्रारंभमें वतलाया है । पदावलीमें जिनसेनका नाम नहीं है । प्रावलीमें जिनसेनका नाम नहीं है । प्रावलीमें विलेखनका लोग नहीं है । प्रावलीमें विलेखने के पिछा के पीछकियत है कि, ये यशोभद्रके ऐसे अनेक शिष्योमिसे हैं कि अंगधारी नहीं थे, एक होंगे और महापुराणके कर्तासे सिवाय नामसाम्यके का और कोई सम्यन्य नहीं होगा। खंडलवालोंकी उत्पत्तिके विपयमें जवतक सी प्राचीन प्रामाणिक प्रंथमें कुछ उहेख नहीं मिले, तवतक उसे असत्य स्समझना चाहिये।

रे प्रकार छत्तीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । सोरहे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ।

उपर जिन चार संघोंका नाम वतलाया गया है, उनमेंसे सेन-ा नामक वंशमें हमारे दोनों चित्रनायकोंने दीक्षा ली थी। सेन की किसी विश्वासपात्र पट्टावलींके प्राप्त नहीं होनेसे हम सेनसं-प्रारंभसे उक्त चित्रनायकोंतककी गुरुपरम्परा नहीं वतला ते हैं। परन्तु विकान्तकोरवीयनाटकमें हस्तिमल्लकविने जो मनी प्रशस्ति लिखी है, उससे मालूम होता है कि, गन्धहस्तिमहा-प्यके कर्ता स्वामीसमन्तभद्रके वंशमें ही भगवान् जिनसेन तथा णभद्र हुए हैं। उसमें लिखा है कि, समन्तभद्रस्वामींके शिवंकोटि रि शिवायन नामके दो शिष्य हुए और उन्हींकी परिपाटीमें श्री-रसेन जिनसेन तथा गुणभद्र अवतीर्ण हुए। उस प्रशस्तिका कुछ ।ग यह है:—

तत्त्वार्थस्त्रच्याख्यानगन्धहस्तिभवर्तकः ।
स्वामी समन्तभद्रोभूदेवागमनिद्र्शकः ॥
अवदुत्तटमिटिति झिटिति स्फुटपदुवाचाटधूर्जटेर्जिह्या ।
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवित का कथान्येपाम् ॥
शिष्यो तदीयो शिवकोटिनामा शिवायनः शास्त्रविदां विरष्ठौ ।
कृत्स्नश्रुतश्रीगुणपादमूले ह्यथीतिमन्तौ भवतः कृतार्थौ ॥
तदन्ववाये विदुपां विरष्ठः स्याद्वादिनष्ठः सकलागमज्ञः ।
श्रीवीरसेनोऽजनि तार्किकश्रीः मध्वस्तरागादिसमस्तदोपः ॥

१. बहुत लोगोंका ख्याल है बिल्क कई एक कथाप्रन्योंमें भी लिखा है कि, शिवकोटिका ही दूसरा नाम शिवायन था। परन्तु कविवर हस्तिमहके कथनसे शिवकोटि और शिवायन दो जुदे २ आवार्य सिद्ध होते हैं।

## तत्र वित्रासिताशेषभवादिमद्वारणः ॥ वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको वभौ ॥ इत्यादि ।

[ उत्तरपुराण ]

हरिवंशपुराणकारने अपनी जो श्लोकबद्ध गुरुपरम्परा दी है, वेस्तारके भयसे हम उसे समग्र प्रकाशित न करके केवल आचार्योंके नाम मात्र देते हैं:—

अंगज्ञानधारियोंके पश्चात्—नयंधरऋषि, श्रुतऋषि, श्रुतिगुप्त, श्चित्युप्त, अर्हद्वाले, मन्दरार्य, मित्रवीर, वल्टेव, चलमित्र, सिंहवल, शिरवित्, पद्मसेन, न्याघहास्ति, नागहस्ति, जितदंड, नान्दिषेण, शिपसेन, धरसेन, सुधर्मसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, ईश्वरसेन, सुन-न्देषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शा-न्तिपेण, जयसेन, अमितसेन, कीर्तिषेण और हरिवंशपुराणके कर्ता क्रीनसेन।

महापुराणमें भगवान् जिनसेनने यद्यपि अपनी क्रमबद्ध गुरुपर-म्परा नहीं दी है, परन्तु मंगलाबरणमें जिन २ आचार्योको नमस्कार किया है, उनमेंसे समन्तभद्र, सिद्धसेन, यशोभद्र, शिवकोटि, वीर-सेन और जयसेन ये छह आचार्य सेनसंघके मालूम होते हैं। क्योंकि भूद्र और सेन ये दो शब्द सेनसंघके आचार्योके नामके साथ ही प्रायः रहते हैं। इनमंसे समन्तभद्र और शिवकोटिका उद्धेख तो ऊपर हो चुका है, और वीरसेन तथा जयसेन जिनसेनके गुरुओंमें है, जैसा कि आगे प्रगट किया जायगा। शेप रहे सिद्धसेन और यशोभद्र, सो इन्हें समन्तभद्रके पीछकी गुरुपरिपार्टामें गिनना चाहिये।



.

### तत्र वित्रासिताशेपप्रवादिमद्वारणः ॥ वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको वभौ ॥ इत्यादि ।

[ उत्तरपुराण ]

हरिवंशपुराणकारने अपनी जो न्छोकबद्ध गुरुपरम्परा दी है, वेस्तारके भयसे हम उसे समग्र प्रकाशित न करके केवल आचार्योंके नाम मात्र देते हैं:—

अंगज्ञानधारियोंके पश्चात्—नयंधरऋषि, श्रुतऋषि, श्रुतिगुप्त, श्रेतगुप्त, अर्हद्विल, मन्दरार्थ, मित्रवीर, वल्देव, वलम्बा, सिंहबल, गिरिवित, पद्मसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहस्ति, जितदंड, नान्दिषेण, गिपसेन, धरसेन, सुधर्मसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, ईश्वरसेन, सुन-देषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तेषण, जयसेन, अमितसेन, कीर्तिषेण और हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन।

महापुराणमें भगवान् जिनसेनने यद्यपि अपनी क्रमबद्ध गुरुपर-म्परा नहीं दी है, परन्तु मंगलाचरणमें जिन २ आचार्योको नमस्कार किया है, उनमेंसे समन्तभद्र, सिद्धसेन, यशोभद्र, शिवकोटि, वीर-सेन और जयसेन ये छह आचार्य सेनसंघके मालूम होते हैं। क्योंकि भद्र और सेन ये दो शब्द सेनसंघके आचार्योके नामके साथ ही आयः रहते हैं। इनमंसे समन्तभद्र और शिवकोटिका उछेल तो ऊपर हो चुका है, और वीरसेन तथा जयसेन जिनसेनके गुरुऑमें है, जैसा कि आगे प्रगट किया जायगा। शेप रहे सिद्धसेन और यशोभद्र, सो इन्हें समन्तभद्रके पीछेकी गुरुपरिपार्टीमें गिनना चाहिये। चरित्रनायकोंकी गुरुपरम्पराका क्रमबद्ध पता चित्र ी एलाचार्यसे प्रारंभ होता है। एलाचार्यके पास वीरसे म्पूर्ण सिद्धान्तशास्त्रोंका अध्ययन करके उपरितम आदि <sup>उ</sup> **हो लिखा था । ये एलाचार्य कौन थे, और उनकी** गुर थी, इसका पता अभीतक कुछ भी नहीं मिला है। श्रु वल इतना ही उहेख मिलता है:— ाले गते कियत्यपि ततः प्र**नश्चित्रकृटपुरवासी** । गिमानेलाचार्यो वभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥ १७६ ॥ स्य समीपे सकलं सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः । परितमनिवन्धनाद्यधिकारानष्टं छिलेख ।। १७७ । न स्वामीके विनयसेन, जिनसेन, और दशरथगुरुना योंका पता लगता है। इनमेंसे विनयसेनका उल्लेख जिन ापने **पा**र्श्वाम्युद्यकाव्यकी प्रशस्तिमें किया है:-श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृङः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनमुनिश्वरेण काव्यं व्यथायि परिवेष्टितमेघदृतम् ॥ ७१ ॥ चित्रकूटपुर कहां है, यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता है। यवलटीकाकी प्रशस्तिमें एक श्रीपाल नामके आचार्यका उहेख । टीकाको सम्पादन की है। क्या आश्चर्य है कि, वे भी **वी**रसेनस शेष्य हों:-हा श्रीजयचिह्नितोरुधवला सत्रार्थसंबोधिनी

काष्टासंवके आद्यप्रवर्तक क्रमारसेनाचार्य इन्हीं विनयसेनके शिप्य जिन्होंने सन्याससे भ्रष्ट होकर फिर दीक्षा; नहीं ही थी । यथा-आसी' कुमारसेणो नंदियहे विणयसेणदिक्खयओ । सण्णासभंजणेण य अगहियपुणदिक्खओ जाओ ॥ सो समणसंघवज्ञो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो कट्टंसंघं परुवेदि ॥ ३८ ॥

जिनसेनस्वामीके विषयमें उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लिखा है:-

अभवदिइ हिमाद्रेदेवसिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रेकमृतिः। उदयगिरतटाहा भास्करो भासमानः मुनिरन जिनसेनो वीरसेनादमुप्पात ॥

अयीत् जिस तरहसे हिमालयसे गंगानदीका प्रवाह निकलता है, ायवा सर्वज्ञदेवके शरीरसे उनकी दिन्यध्वनि होती है, किंवा उद्या-ाल पर्वतसे प्रकाशमान सूर्य उदय होता है, उसी प्रकारसे वीरसेन-रगवानके पीछे सर्व शाखोंकी मृतिके समान श्रीजिनसेनाचार्य हुए।

इसके सिवाय आदिपुराणकी प्रस्तावनामें स्वयं जिनसेन स्वामीने **बीरसेनस्वामीको गुरु कहकर उनका वहुत ही गौरवके साथ** स्मरण किया है। देखिये:---

१. संस्कृतद्याया—आसीत्कुमारसेनो नन्दितहे सन्यासभंजनेन यः अगृहीतपुनर्दीक्षो जातः॥

२. स श्रमणसंघवर्ज्यः कुमारसेनः खलु समयमिध्यात्वी त्यकोपशमो रुद्धः काष्टासंघं प्रस्पयति ॥ ३८



उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्य जिनसेनस्वामीकी प्रशंसा चुकनेके पश्चात् कहते हैं:—

दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा शशिन इव दिनेशो विश्वलोककचक्षः । निविल्लिमदमदीपव्यापि तद्दाङ्मयूखेः प्रकटितनिजभावं निर्मलैधेमेसारेः ॥ ११ ॥ सद्भावः सर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितविम्वाभो वालरप्याशु वुध्यते ॥१२॥ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्योपविद्यान्तगः सिद्धान्ताव्ध्यवसानयानजनितप्राग्रदभ्यद्वद्धद्यी ।

नानान् ननयप्रमाणनिषुणोऽगण्येर्गुणैर्भूषितः शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्जगद्विश्रुतः॥

भावार्थ — निस तरह चन्द्रमाका सधमीं सूर्य होता है, उसी प्रकासे उन जिनसेनस्वामीके सधमी (एक गुरुके शिप्य) दशरथगुरु
शमके आचार्य हुए, जो कि संसारको दिखलानेवाले अद्वितीय नेत्र
रे और निनकी निर्मल धर्मको कहनेवाली वचनत्वपी किरणोंसे यह
गन्धकारन्याप्त संसार अपने यथार्थ भावको प्रकट करता है अर्थात्
नेनकी वाणीसे संसारका स्वरूप जान पड़ता है। उनके प्रकाशमान
शक्योंमें सारे शास्त्रोंका भाव दर्पणमें पड़े हुए प्रतिविन्वके समान
पूर्व पुरुषोंको भी शीघ ही भास जाता है। इन दोनोंका अर्थात् जिशसेन और दशरथगुरुका जगत्प्रसिद्ध शिष्य गुणभद्रसूरि हुआ,

श्रीवीरसेन इत्यात्तभद्दारकपृथुमयः ।
सनः पुनातु पूतात्मा कविद्यन्दारको म्रानिः॥५५॥
लोकवित्वं कवित्वं च स्थितं भद्दारके द्वयम् ।
वाङ्मिता वाग्मिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि॥५६
सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुर्मद्भरोश्विरम् ।
मन्मनःसरसि स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम् ॥ ५७॥
धवलां भारतीं तस्य कीर्तिं च विधुनिर्मलाम् ।
धवलीकृतनिःशेषभुवनां तन्नमीम्यहम् ॥ ५८॥

इन श्लोकोंका अभिप्राय यह है कि, भट्टारककी वड़ी अरी अन्यद्वी प्राप्त करनेवाले, पवित्रात्मा और कविशिरोमणि जीवीरसेना हमें पवित्र करें। लौकिक ज्ञान और कविशा ये दोनों गुण प्रमहारकमें हैं। उनकी वाणी वृहस्पतिके पांडित्यको भी पराजित रती है। सिद्धान्तोंकी धवल जयधवल टीकाएं करनेवाले मेरे गुरुमहाराजके कोमल चरणकमल मेरे मनरूपी सरोवरमें चिरक तक ठहरें। उनकी धवला अर्थात् उज्ज्वल अथवा धवलाटीका ज्ञाणीको तथा चंद्रमाके समान निर्मल कीर्तिको जो कि सारे से, र धवल कर रही है, में पुनःपुनः नमस्कार करता हूं।

अर्थात् जो सारे शास्त्रींका और सारी कलाओंका जाननेवाला हो, रा गच्छोंका बढ़ानेवाला हो, विचारशील और प्रभावशील हो, उसे महारक कहतेहैं

भटारकका लक्षण नीतिसारमें इस प्रकार लिखा है:—
सर्वशास्त्रकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवर्द्धकः ।
महामनाः प्रभाभावी भट्टारक इतीष्यते ॥

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्य जिनसेनस्वामीकी प्रशंसा चुकनेके पश्चात् कहते हैं:---

दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचधुः। निखिलिमद्मदीपन्यापि तद्दाब्बयूखेः मकटितनिजभावं निर्मलैधेमेसारैः ॥ ११ ॥ सङ्गावः सर्वशासाणां तङ्गास्वद्वान्यविस्तरे । द्र्पणार्षितविम्वाभो वाह्रैरप्याशु बुध्यते ॥१२॥ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्योपविद्यान्तगः सिद्धान्ताव्ध्यवसानयानजनितप्रागरभ्यद्वदेद्ध्यी ।

नानानूननयप्रमाणनिषुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूपितः

शिप्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्जगद्विश्रतः ॥

भावार्य-- निस तरह चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता है, उसी प्रका-ने उन जिनसेनखामीके सधर्मा ( एक गुरुके शिप्य ) दशस्यगुरु ामके आचार्य हुए, जो कि संसारको दिखलानेवाले अद्वितीय नेव और जिनकी निर्मेल धर्मको कहनेवाली वचनव्हपी किरणींसे यह ान्धकारच्यास संसार अपने यथार्थ भावको प्रकट करता है अर्थात् जेनकी वाणीसे संसारका स्वरूप जान पड्ता है। उनके प्रकाशमान ाक्योंमें सारे शास्त्रोंका भाव दर्पणमें पहें हुए प्रतिविस्वके समान कि पुरुपोंको भी शीघ्र ही भास जाता है। इन दोनोंका अर्थात् जि-, सेन और दशरथगुरका जगत्यसिद्ध शिष्य गुणमङ्गमूरि हुआ, निसे सारा न्याकरणशास्त्र प्रत्यत हो रहा है. सिद्धान्तसागरके पार जानेसे जिसकी प्रतिभा तथा नुदिर प्रकाशित हो रही है, ि और उपविद्याओंके जो पार पहुंच गया है, सारे नय और प्रका ( न्यायशास्त्र के ) जाननेमें जो चतुर है और इस प्रकारके जो णित गुणोंसे भूषित है।

इससे दो बार्ते मालूम होती हैं, एक तो यह कि, दशरण जिनसेन स्वामीके सतीर्थ थे और दूसरे यह कि गुणभद्रस्वामीके वे गुरु थे। बहुत करके गुणभद्रस्वामीके विद्यागुरु दशरथगुरु हैं और दीक्षागुरु जिनसेनस्वामी होंगे।

इन्द्रनान्दिकृत श्रुतावतारमं जो कि कोल्हापुरमं छपा है, ि है कि—

> विंशति सहस्रसद्ग्रन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवा यातस्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसेनगुरुनामा ॥ १८२ तच्छेपं चत्वारिंशता सहस्रेः समापितवान् । इत्यादि

अर्थात् वीरसेनस्वामी जयधवला टींकाके २० हजार रे वनाकर स्वर्गलोकको सिधारे, तब उनके शिष्य प्राप्त क्या उसका शेप भाग ४० हजार खोकोंमें बनाकर पूर्ण किया इससे मालूम होता है कि वीरसेनस्वामीके एक जयस् नामके भी शिष्य थे । परन्तु यथार्थमें यह एक भ्रम है लेखकके प्रमादसे मूल पुस्तकमें या छपाते समय संशोधक दृष्टिदोषसे 'जिनसेनगुरु 'की जगह 'जयसेनगुरु 'लिख अर्थ छप गया है । क्योंकि जैसा कि हम आगे लिखेंगे, जयधक दींकाका शेषभाग जिनसेनस्वामीका ही बनाया हुआ है । अतएव वी

सेनस्वामीके जयसेन नामके शिष्य नहीं थे। हां जिनसेनस्वामी

प्तागुरुका नाम जयसेन अवश्य था, जिनका कि उद्धेख आदिपुरा-,ति उत्थानिकार्मे वीरसेन स्वामीके पीछे मिलता है:—

ति उत्थानिकाम विरसिन स्वामांक पाछ । मलता है:— जन्मभूमिस्तपोलक्ष्म्याः श्रुतप्रश्नमयोर्निधिः ॥ जयसेनगुरुः पातुः बुधद्दन्दाग्रणीः स नः ॥ ५८॥ अर्थात् तपरूपी लक्ष्मीके जन्मस्थान (दीक्षा देनेवाले) और शास्त्र तथा शान्तिके कोश और विद्वानोंके अगुए जयसेनगुरु हमारी रक्षा करें। इस तरह वीरसेनस्वामीके तीन शिष्योंका उल्लेख मिलता है। । न कह सकता है कि, उनके ऐसे २ महा विद्वान् और कितने।

जिनसेनस्वामीके शिष्योंमें केवल गुणभद्रस्वामीका ही उद्धेख लता है और इन्हींकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अथवा दूसरे हस्य शिष्य जगद्विख्यात महाराजाधिराज अमोधवर्ष थे, जिन्होंने र राज्यका परित्याग कर दिया था। इनका विशेष परिचय हम ॥मे चलकर करावेंगे।

गुणभद्रस्वामीके अनेक शिप्योंमेंसे केवल दो शिप्योंके विषयमें म कुछ जानते हैं, एक तो लोकसेन जिनके उपकारके लिये आ-मानुशासन नामक अन्थकी रचना हुई है और दूसरे मण्डलपुरुष नेन्होंने 'चूडामणि—निचण्टु ' नामक द्राविड्मापाका कोश बनाया १। लोकसेनके विषयमें उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें इस प्रकार लिखा है:—

> विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकल्रहत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः । सततिमह पुराणे पाप्य साहाय्यमुचै-र्गुरुविनयमनेपीन्मान्यतां स्वस्य सिद्धः ॥ २५ ॥



यहांपर एक वात यह विचारणीय है कि वीरसेनस्वामीके पीछे सिन और जिनसेनके पीछे गुणभद्रस्वामीने ही आचार्यपद्को ।भित किया था, या अन्य किसीने।देवसेनसूरिने अपने द्र्शनसा-थमें काष्ठासंबकी उत्पत्तिमें छिता है कि:—

'सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्यविण्णाणी। सिरिपडमणंदि पच्छा चडसंघसमुद्धरणधीरो॥ ३१॥ तस्य य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिन्वणाणपरिपुण्णो। पक्खोवासमंडिय महातवो भावलिंगो य॥ ३२॥ तेण पुणोवि य मिच्चं णेऊण मुणिस्स विणयसेणस्स। सिद्धंतं योसित्ता सयं गयं सग्गलोयस्स॥ ३३॥

अर्थात्-श्रीवीरसेनाचार्यके शिष्य जिनसेन जो कि संपूर्णशास्त्रोंके ता थे, श्रीपद्मनन्दिके पश्चात् चारों संवके स्वामी (आचार्य) है। फिर उनके शिष्य गुणवान् गुणभद्र हुए जो कि दिन्यज्ञानसे रेपूर्ण, एक एक पसका (१९ दिनका) उपवास करनेवाले, बड़े भारी स्वी, और सच्चा मुनिल्गि धारण करनेवाले थे। उन्होंने श्रीविन-

१. संस्कृतछाया-

श्रीवीरसेनशिष्यो जिनसेनः सकलशास्त्रविज्ञानी । श्रीपद्मनिन्द्रपञ्चात् चतुःसंघसमुद्धरणधीरः ॥ ३१ ॥ तस्य च शिष्यो गुणवान् गुणभन्नो दित्यज्ञानपरिपूर्णः । पद्मोपवासमण्डितः मत्तातपः भावलिङ्ग्ञ्च ॥ ३२॥ तेन पुनोपि च मृत्युं नीत्वा मुनेः विनयसेनस्य । सिद्धान्तं घोसित्वा स्वयं गतं स्वर्गलोकस्य ॥ ३३ ॥ २

यसेनमुनिकी मृत्यु होनेपर सिद्धान्तोंका उपदेश किया और <sup>१</sup> भी स्वर्गलोकको सिधारे।

इससे यह जान पड़ता है कि, वीरसेनस्वामीके पश्चात् नन्दि नामके मुनि और फिर उनके पीछे जिनसेनस्वामी आप पर सुराोभित हुए थे। इसी प्रकारसे जिनसेनस्वामीके पश्चात् सेन और फिर गुणभद्रस्वामी पट्टाधीश हुए थे। पदार्नन्दि 🔻 कौन थे, इस विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा है। जिनसेन और गुणभद्रके प्राप्य अन्योंमें उनका कोई नहीं मिलता है। परन्तु यदि पद्मनिद एलाचार्यका ही ना हो-जैसा कि प्रसिद्ध है, तो ऐसा हो सकता है कि, ी गुरु जो एलाचार्य थे—जिसका कि उल्लेख श्रुतावतार कथामें है वीरसेनके पीछे संघाधिपति हुए होंगे और उनके पीछे जिनसेन होंगे। विनयसेन जिनसेन स्वामीके सतीर्थ थे, और विद्वान थे, इन उनके पश्चात् वे आचार्य हुए ही होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं विनयसेनका उछेख पार्श्वाम्युद्यकाव्यमें मिलता भी है। गु । भद्रस्व पश्चात् आचार्यका पट्ट बहुत करके उनके मुख्य शिष्य हो सुशोभित किया होगा।

**१. पद्मनिन्दि** यह नाम **निन्द्**संघके आचार्य सरीखा जान पड़ता है। व

निन्द, चन्द्र, कीर्ति और भूषण ये चार शब्द प्रायः नान्दिसंघके मुन्निमके साथ ही रहा करते हैं। सनसंघके आचार्योके नाममें तो सन, । और वीर्य शब्द लगाये जाते हैं। हां ऐसा हो सकता है कि, किसी एके नन्दिसंधी होकर भी पद्मनिन्द सेनसंघके आचार्य बना लिये गये

#### स्थानपरिचय ।

प्तापुओं के रहनेका कोई नियत स्थान नहीं होता है । एक ही स्था-रहनेसे साधुओंका चरित्र मिलन हो जानेकी संभावना रहती है। हेये दिगम्बर मुनि निरंतर एक स्थानसे दूसरे स्थानको विहार ा करते थे और अपने उपदेशोंसे संसारका कल्याण किया करते ऐसा मालूम होता है कि विक्रमकी नवमी राताब्दिमें जब कि गम् जिनसेन और गुणभद्र हुए हैं, दिगम्बरवृत्ति वनी हुई थी, ड्रों दिगम्बरमुनि विहार किया करते थे और उनके संबका पन संघाधिपति आचार्य करते थे। तौ भी मुनियोंके चरित्रपर उस यने तथा उस समयकी परस्थितिने अपना थोड़ा बहुत प्रभाव दिया था, जिससे तत्कालीन आचार्यीने देशकालके अनुसार एक स्थानमें न रहनेके तथा राजसभादिमें न जाने आदिके वन्धनोंमें , दिलाई कर दी थीं, जान पड़ता है कि भगवान् जिनसेन और भद्र स्थायीरूपमें तो नहीं, परंतु अधिकतर कर्णाटक और महा-ूं देशके ही भीतर नहां कि राष्ट्रकूट रानाओंका राज्य था रहे । क्योंकि दूसरे प्रदेश जैनमुनियोंके छिये इतने निरापद थे । वरिक ये प्रायः राजधानियोंमें ही अधिक रहे ो और वहीं रहकर जैनशासनका उद्योत करते रहे होंगे। ्रोंकि तत्कालीन राजा अमोघवर्ष, अकालवर्ष और नामन्त लोका-य इनके भक्त थे और उनका इन्हें राजधानियोंमें रहनेके हिये प्रहरहता होगा। राजधानियोंके सिवाय अन्य स्थानोंमें इनके रहने-उछेख भी बहुत कम भिल्ता है। गुणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणक



(२१) के वहुमूल्य प्रतिमाएं थीं । परन्तु इस समय उस केवल कुछ चिन्हमात्र ही दिखलाई देते हैं। वस्त्रईमें जो नार उँ अपनेको महारेक रहते हैं और अपनेको महारेक रहते हैं स्वामी वतहाते हैं, कहते हैं कि किहने एक मिद्धारे में जो कि एक उपाध्यायके अधिकारमें है, हीरा पन्ना माणिक दे नानारत्नोंकी अंगुष्ट प्रमाण ५१ प्रतिमाएं हैं और प्रयत्न कर-लोगोंको उनके दुरीन भी मिलते हैं। वे यह भी कहते हैं कि ग पहले जेनियोंके अधिकारमें था, परन्तु अब निकल गया है। ग नवर नागा नागा । गा । गा है है होष जैनमिन्द्र विकृत में इस समय केवल एक ही जैनमिन्द्र है, शेष जैनमिन्द्र विकृत म इस समय कागण इमा हा तहा है होते हैं । यद्यपि उनके भीतर हो जा शिवमन्दिरों के रूपमें दिखलाई होते हैं । यद्यपि उनके भीतर त्र । रावमान्द्रराण रूपण व्यवस्थार दूरा हैं, परन्तु ऐसे अनेक इस न्द्रिवके स्थानमें शिवजी विराजमान हैं, परन्तु ऐसे अनेक इस न्द्रिवके स्थानमें शिवजी मालम हो जाता है कि, पहले ये ह अब भी शेप हैं, जिनसे मालूम हो जाता है कि, पहले ये महत्वेडमें मूहतंघी भट्टारकोंकी एक गद्दी है। परन्तु इस समय गान्दिर थे। री गहियोंके समान उसकी भी वहुत ही शोचनीय स्थिति है। गुरक कीन हैं, कैसे हैं और वहांका अद्वितीय ग्रन्थमंडार कह

नहीं रहा होगा। यह ठीक है कि, पट स्थापन हानके पहले भी दो भी वर्ष दिगम्बर मुनियोंका अभाव रहा होगा। क्यों होता, तो हिगम्बरोंके स्थानमें वह्मधारियोंका होना कोई कार न करता । होगोंने समयको और मुनियोंके अभावको देखकर भावको देवकर भावको देवकर भावको है। की नीतिके अनुसार बस्नघारि-्रिंग ही उपकारकी दृष्टिमें वहुत समझा होगा। परन्तु उस सी हो स्वर्मों ही उपकारकी दृष्टिमें वहुत समझा होगा। परन्तु उस सी हो कि समयसे पहले वहां दिगम्बर मुनियोंका ही संघ रहा होगा। ान् जिनसेन और गुणमहाचार्य दिगम्बर ही होंगे। बल्कि उनके गमें और भी मैकडों दिगम्बर मुनि होंगे, जिनका शासन वे करते ं मान्यवेटमें सेनसंघके सिवाय टूसरे संघोंके भी अनेक आचार ो; इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है। होंगे, ऐसा जान पड़ता है । क्योंकि भगवान अकलंकदेव जो कि देवसंघके आचार्य थे, इसी मान्यवेटमें हुए हैं। हा उकींने अकलंकचरित्रमें पढ़ा होगा कि, मान्यविटमें विक्रमकी ्ताल्दके लगभग महाराजा अमोयवर्षके ही घरानेका साह ्रशुभतुंगया कृष्णराज ) नामका राजा राज्य करता था। अ उसके प्रधान मंत्री पुरुवोत्तमके पुत्र थे। विद्या रनेपर अकलंकदेवने ग्रुमतुंगकी समामें आकर निम्नलिख के थे, जो कि अवणनेलगुलके जिनमन्दिरकी एक शिला कि हों-राजन् साहसतुंग सन्ति यहवः श्वेतातपत्रा तृपाः किन्तु त्वत्सहशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुः

व्हें के उत्तराधमें हुआ है। अक्रंटकके शिष्य प्रभावन्द्र और । । । विद्यानि विद्यानि शताब्दिके पूर्वार्धमें हुए होंगे और हिर्विश्वके जिनसेनके समकालीन होंगे। उस समय राष्ट्रकृटवंशीय राजा य श्रीवल्टम था। श्रीवल्टम कृष्णराजका पुत्र और अमोववदादा था। अतएव विद्यानिद्ध और प्रभावन्द्रका काट शक्ति ए६० हो सकता है। इस तरह मान्यवेट नगर—जहा कि भग-जिनसेनावार्थ तथा गुणभद्रकामी रहे हैं— बड़े २ भारी विद्यानोंका निवासस्थट और भगवती जिनवाणीका कीडा- इर रह जुका है।

## समयविचार ।

भगवज्ञिनसेनका जन्म जहांतक हमने विचार किया है, शक-न् ६७९ (वि० सं० ८६०) के लगभग होना चाहिये। गाँकि जिनसेन नामके एक दूसरे आचार्यने अपने हरिवंदापुराण नके ग्रन्थमें निम्नलिवित स्टोकोंमें उनका और उनके गुरु वीरसे-हा उद्धेत किया है:—

जितात्मपरलोकस्य कवीनां चत्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकल्ल्वावभासते ॥ ३९ ॥ यामिताऽभ्युद्ये तस्यं जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ती संकीर्तियत्यसा ॥ ४० ॥

५, यह मात्र करिंग नाप्रमाण निद्या की जायकी कि हिस्तिके क्यी जिल्होंने गरिपुरायके कर्णा जिल्होंनेत खुँदे थे।
 ६, विनी ६ पुस्तवमें "कर्णियोन्द्रसुष्य स्टितिः" पाट है।

ाका समय उसकी प्रशस्तिके निम्नलिखित न्होकसे शकसंवत् हा। ९ प्रतीत होता है:—

7 5

باعيت

:

शाकेष्वव्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेपूत्तरां
पातीन्द्रासुधनाम्त्रि कृष्णनृपजे श्रीवछ्नभे दक्षिणाम्।
पूर्वी श्रीमदवन्तिभूभृतिनृषे वत्साधिराजेऽपरां
सौराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवाति ॥
वार्थ—शकसंवत ७०५ में जब कि उत्तर दिशामें कष्ण-

हर्नः भावार्थ—शकसंवत् ७०५ में जब कि उत्तर दिशामें कृष्ण-तिनका पुत्र इन्द्रायुध, दक्षिणमें श्रीवहृभ ( प्रभूतवर्ष ), पूर्वमें अव-हिंशिराज, और पश्चिममें वत्सराज राज्य करते थे, तब इस ग्रन्थकी

तत्र यह ७०५ शकसंवत् हरिवंशके समाप्त होनेका है। और हरि-हरापुराणकी स्होकसंख्या लगभग दशवारह हजार है। इतना वड़ा ग्रन्थ हरिये होंगे। तव ग्रन्थके प्रारंभके समयमें जहां कि जिनसेनस्वामीकी मृनिशंसा की गई है, और अन्त समयमें पांच वर्षका अन्तर हुआ। अ-हिवंशित् शकसंवत् ७०० (वि० ८३५) में ग्रन्थ प्रारंभ किया गया होतंशित् शकसंवत् ७०० (वि० ८३५) में ग्रन्थ प्रारंभ किया गया होतंशिता। अव उसमेंसे २५ वर्ष निकाल दीजिये, तो जिनसेन स्वामीके होतंशित नन्मका अनुमानिक समय ६७५ शक निकल आवेगा।

हिंदिं हिर्रिवंशपुराणके ऊपर दिये हुए स्टोकोंके विषयमें यदि कोई कहे कि हिर्रिवंशके कत्तीने जिन जिनसेनकी प्रशंसा की है, वे आदिपुराणके कि किर्ताके स्टिवंशके की हो सकते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि

इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदिशिनी । मटग्रामपुरे श्रीमहुर्जरार्यानुपालिते ॥ फाल्गुने मासि पूर्वाहे दशम्यां शुक्लपक्षके । प्रवर्धमानपूजायां नन्दीन्वरमहोत्सवे ॥ अमोघवर्पराजेन्द्रप्राज्यराज्यगुणोद्या । निष्ठितप्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ पष्टिरेव सहस्राणि ग्रन्थानां परिमाणतः । श्लोकेनानुष्टुभेनात्र निदिष्टान्यनुपूर्वशः ॥ विभक्तिः मथमस्कन्धो द्वितीयः संक्रमोदयः। उपयोगश्च शेपास्तु तृतीयस्कन्ध इष्यते ॥ एकान्नपष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीऽतेषु समाप्ता जयधवला प्रामृतन्याख्या ॥ गाथासूत्राणि म्त्राणि चृणिस्त्रं तु वार्तिकम्। टीका श्रीवीरसेनीयाऽशेपापद्धतिपश्चिका ॥ श्रीवीरप्रभुभाषितार्थघटना निर्लोडितान्यागम-न्याया श्रीजिनसेनसन्मुनिवरैरादेशितार्थस्थितिः। टीका श्रीजयचिह्नितोरुधवला स्त्रार्थसम्वोधिनी स्थेयादारविचन्द्रमुङ्ज्वलतमा श्रीपालसम्पादिता ॥

भावार्थ—इस प्रकारसे यह वीरसेनीया टीका नो कि सूत्रोंके को प्रगट करनेवाटी है वड़ी भारी है, और अमेाघवर्ष महारा-हे विस्तृत राज्यके गुणोंके कारण निसका उद्य हुआ है, सुदी दशमीके पूर्वाह्वमें जब कि अप्टान्हिकाका महोत्सव य पूजा हो रही थी, पूर्ण हुई, सो कल्पकालपर्यन्त इसका कर्न

नहीं होने । अनुष्टुप् स्टोकोंकी गिनतीसे इस टीकाके कुल ६० स्टोक हुए हैं । इसमें तीन स्कन्व हैं, जिनके क्रमसे विभक्ति मोदय, और उपयोग ये तीन नाम हैं । शकसवत् ७५ कपायप्राभृतकी यह जयववला टीका समाप्त हुई । गासूत्र, चूणिसूत्र, वार्तिक और वीरसेनीया टीका इस प्रकारसे वांगी टीकाका कम है । जिसमें वीरभगवान्के कहे हुए अभि संग्रह किया गया है, दूसरे आगमोंके विषय जिसमें विलोये गें श्रेष्ठ जिनसेन मुनीश्वरने जिसमें (अपने गुरुके) उपदेश किये अर्थोंकी रचना की है, श्रीपाल नामके मुनिने जिसे सम्पादन

और सूत्रोंके अर्थका निससे बोध होता है; ऐसी यह अतिशय या प्रकाशमान जयधवला टीका जवतक संसारमें सूर्य चंद्र हैं

तक स्थिर रहे।

इसमें कहीं वीरसेनीया और कहीं जयघवला टीका लिखी कर पाटक चक्करमें न पड़ें। वास्तवमें कपायप्राभृतकी ( जिसे दोपप्राभृत भी कहते हैं और जो ज्ञानप्रवादनाम पांचवें पूर्वके वस्तुका तीसरा प्राभृत है ) जो वीरसेनस्वामी और जिनसेनस्वा ६० हजार श्लोक प्रमाण टीका है, उसका नाम तो वीरसेनीय और इस वीरसेनीया टीकासहित जो कपायप्राभृतके मूलमूत्र

चूर्णिसूत्र वार्तिक वगैरह अन्य आचार्योंकी टीकाएं हैं, उने देने जययवलार्टीका कहते हैं । यह संग्रह श्रीपाल

(३४)

आचार्यने किया है, इसलिये जयधवलको ' श्रीपालसम्पादिता' दिया है। कपायप्राभृतके मूल गायासूत्र (१८३) स्रोक वंबरणसूत्र ( ५०३ श्लोक ) गुणधरमुनिकृत हैं, चृणिसूत्र 。 क्षे ) यतिवृषभाचार्यकृत हैं और वार्तिक ( ६° ् भ्रो ० ) वहुत करके चप्पदेवगुरुकृत हैं।

वीरसेनीया टीकाका प्रथमस्कन्य जो कि २० हजार स्ठोकका है सेनस्वामीने वनाया है, और शेष भाग उनके शिष्यने। के लिये इन्द्रनिद्कृत श्रुतावतार कथामें भी सपट राज्योंमें वेता है:—

गगत्यं चित्रकृटात्ततः स भगवान्गुरोरनुज्ञानात् । मारग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥ १७८ ॥ च्याख्याप्रज्ञप्तिमवाप्य पूर्वपट्खण्डतस्ततस्तस्मिन् । डपरिमवन्धनाद्यधिकारेरप्टादश्चिकल्पेः ॥ १७९ ॥ सत्कर्मनामधेयं पष्टं खण्डं विधाय संक्षिप्य । इति पण्णां खण्डानां ग्रन्थसहसिद्धिसप्तत्या ॥ १८० ॥ प्राकृतसंस्कृतभाषामिश्रां टीकां विलिन्न्य यदलन्याम्। जयधवलां च कपायप्राभृतके चनसृणां विभक्तीनाष्।।१८१। विंशतिसहस्रसहन्थरचनया संयुतां विरूप दिवस् । यातस्ततः पुनस्ताच्छिप्यो जयसनगुरुनामा ॥ १८२ ॥

रसका परले १७६ और १७७ वे श्लेक्से सम्बन्ध है, जो प्रुर १० लप चित्र है।

सहस्रमितां धवलनामाङ्कितां लिखाप्य विशित्सहस्वकर्म-ति विचार्य्य वीरसेनम्रानिः स्वर्गे यास्यति । तस्य शिप्यो सिनो भविष्यति सोऽपि चत्वाश्वित्सहस्रेः कर्मप्राभृतं समा-नेष्यति । अमुना प्रकारेण पष्टिसहस्रप्रमिता जयधवलनामा-ता टीका भविष्यति ।

ंइसका अभिप्राय वही है, जो ऊपर इन्द्रनान्देकृत श्रुतावतारके कोंमें दिया है। केवल इतना अन्तर है। कि जयसेनके स्थानमें असेनको वीरसेनका शिप्य वतलाया है।

हसके शिवाय भगवदुणभद्रने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें जिन-स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका टीकाकार कहा है । यथाः—

जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकविद्रपदलनमातेललितम् ।
सिद्धान्तोपनिवन्धनकत्री भर्त्री चिराद्दिनायासात् ॥

त स्होकका सम्बन्ध पहलेके कई श्होकोंसे है, जिनमें महा-की प्रशंसा की गई है। विस्तारक भयसे हमने उन्हें न लिख-कवल इस एक ही श्होकको लिखा है। इसका अभिप्राय यह , झूठे किवयोंके गर्वको दलन करनेवाला यह बहुत ही महापुराण, विना ही परिश्रमके सिद्धान्तकी (कपाय-की) शेप टीका बनानेवाले और चिरकाल तक संघका । करनेवाले भगवान् जिनसेनका कहा हुआ है। हम समझते हे, जयधवला टीकाके शेप भागके कर्ता जिनसेन ही हैं, विषयमें अब और अधिक प्रमाण देनेकी अवश्यकता नहीं

तके जाननेका कोई साधन नहीं है कि, महापुराण किस समय किया गया और उसका उत्तरभाग गुणभद्राचार्यने किस समय । शुरू किया । केवल उत्तरपुराणकी समाप्तिका समय । अन्त प्रशस्तिसे मालूम होता है:—

किनृपकालाभ्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताव्दान्ते । ।ङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे<mark>।।३२।।</mark> र्भापश्चम्यां नुधाद्रीयुजि दिवसवरे मंत्रिवारे सुधांशी । वीयां सिंहलये धनुषि धराणिजे वृधिकाकों तुलागौ ॥ इमें शुक्रे कुरुरि गवि च सुरगुरौ निष्टितं भव्यवर्यैः॥ ॥प्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥३३॥ सका अभिप्राय यह है कि, शक्तसंवत् ८२० में यह महापुराण र हुआ । महापुराणके देाप भागके निसको कि गुणभद्रस्वामीने किया है, दश हजार श्लोक हैं । यदि गुणभद्रस्वामी इसे लगा-वनाते गये हों, और दश दश पांच पांच श्लोक ही इसके प्रति-वनाते रहे हों, तो दश हनार श्लोकोंकी रचनाके लिये पांच वर्ष । लेना काफी है । अर्थात् उत्तरपुराणका प्रारंभ शकसंवत् ८१५ ध्यभग हुआ होगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं । परन्तु इससे समझ लेना हमारी भूल होगी कि, जिनसेनस्वामीका ८१५ के रग देहान्त हुआ होगा । क्योंकि इस काल्में १४० वर्षकी आयु । एक प्रकारसे असंभव है। इससे जान पड़ता है कि, जिनसेन-शिका शरीरान्त होनेपर महापुराण बहुत वर्षो तक अधूरा पड़ा है, और फिर गुणभद्रस्तामीने उसमें हाथ लगाया है । हम

गुणभद्रस्त्रामी कत्रेस कत्र तक रहे, इसका निणय करनेमं और कठिनता है। क्योंकि उन्होंने उत्तरपुराणके सिवाय अन्य भी अन्यमें अपनी प्रशास्ति नहीं दी है। और न उस समय-केसी विद्वानका किया हुआ उछेल उनके विषयेंन मिलता है। श्री-।नसूरिके बनाये हुए दर्शनसारके कुछ गाथा हम ऊपर दे चुके नेनमें यह कहा गया है कि, जिनसेनस्त्रामीके शिष्य गुग वामी थे। उन्होंने विनयसनमुनिके शरीरान्त होनेपर सिद्धा-हा उपदेश किया आर पीछे वे भी स्वर्गलोकको सिधारे। फिर यसेनका शिष्य कुमारसेन था, सा उसने संन्यासश्रष्ट होकर असंव चलाया । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि, विनयसेन गुगभद्रस्वामीकी मृत्युके पश्चात् कुमारसेन सन्यासभ्रष्ट ॥ है, और भिर उसने काष्टासंच चलाया है। काष्टासंच कब चला इसके हिये दर्शनासारकी उक्त गायाओं के आगे ही कहा है:--सत्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

नंदियडे वरगामे कट्टोसंघा मुणयव्यो ॥ ३९ ॥ नंदियडे वरगामे कुमारसेणो य सत्यविण्णाणी । कट्टो दंसणभट्टो जादो सल्लेहणाकाले ॥ ४० ॥ अर्थात् विकंमराजा (शालिबाहन )की मृत्युके ७५३ वर्ष पीछे ज्ञीतट आममें काष्टासंघ उत्पन्न हुआ । उक्त आममें शाखोंका ज्ञाता मारसेन सल्लेखनाके समय दर्शनसे अष्ट हो गया ।

<sup>9.</sup> यह निश्चय हो चुका है कि, राकसंबदके चलानेवाले शालिबाहनदा म विक्रम था। जैनप्रन्थोंमें जहां विक्रमाय्द लिखा रहता है, पहां बहुत रके शकसंबदके ही अभिप्रायसे लिखा रहता है।

ान्तमन्दिरमें उसकी एक प्रति है, और जिनेन्द्रगुणस्तुति तथा मानपुराणनामके दो अन्थोंका पता हरिवंशपुराणकी प्रस्तावनासे ा है, जिसका उहेख पहले किया जा चुका है, परन्तु अभीतक यन्थोंका अस्तित्व कहींपर मुननेमें नहीं आया है। शायद ोको यह ज्ञात भी नहीं है कि, जिनसेनस्वामीके बनाये हुए मानपुराण तथा जिनेन्द्रगुणस्तुति नामके भी कोई ग्रन्थ हैं।. यन्योंके सिवाय सुप्रसिद्ध हरिवंशपुराण भी जिनसेनस्वामीका ाया हुआ कहळाता है। विकि प्रोफेसर के. वी. पाठक, श्रीयुक्त एस. कुप्पुस्वामी शास्त्री आदि कई विद्वानोंने इस विषयका स्यानोंमें उद्धेल भी किया है । इस टेखके लिखनेका प्रारंभ ने तक इस निवन्धलेखकका भी यही ख़्याल था कि, हरिवंशपुराण र आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेन एक ही हैं। परन्तु पीछे विचार निसे अच्छीतरह निश्चय हो गया कि, आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेनसे रेवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेन जुदं थे । पटकोंके विश्वासके छिये त विषयमें हम यहांपर थोड़ेसे प्रमाण देते हैं:-

१ आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेनके विद्यागुरुका नाम वीरसेन और सागुरुका नाम जयसेन था, ऐसा ऊपर आदिपुराण, पार्श्वाभ्युद्य, त्तरपुराण, श्रुतावतार, दर्शनसार अदि कई अन्योंके आधारसे प्रगट ज्या ना नुका है, परन्तु हरिवंशपुराणके कर्त्ता अपने गुरुका नाम जितिसेन लिखते हैं।

२ आदिपुराणकारने अपने संघका नाम सेन छिखा है, परन्तु ण नहीं बतलाया । हरिवंशकेकर्त्ती संघ आदि कुछ भी नहीं छिलकर



सहोदर कीर्तिषेण आचार्य हुए, जो शांत, पूर्ण बुद्धि, तपस्वी, और मूर्तिमंत शरीर थे। इन कीर्तिषेणके मुख्य शिष्य और नेमि
के भक्त जिनसेनसूरिने अपनी अल्पबुद्धिके अनुसार यह हरिवंश। बनाया। यदि इसमें कहीं प्रमादवश भूल हुई हो, तो उसे
शरित पुराणज्ञ ठीक कर देवें। क्योंकि कहां तो प्रशस्तवंश शिक्ता पर्वत और कहां मेरी अतिशय न्यूनशक्तिशाली बुद्धि!
पुनाटगण चार संवोंमेंसे किस संघके अन्तर्गत है, यह हम निपूर्वक नहीं कह सकते हैं। परंतु हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिका
अंतिम इलोक है, उससे तो ऐसा जान पड़ता है कि, पुनाट
का कोई जुदा संघ ही है। वह श्लोक यह है:—

च्युत्सृष्टापरसंघसन्तितृवृह्तपुन्नाटसंघान्वये
प्राप्तः श्रीजिनसेनस्रिकविना लाभाय वोधे पुनः ।
दृष्टोऽयं हरिवंशपुण्यचरितः श्रीपार्वतः सर्वतो
च्याप्ताशामुखमण्डलस्थिरतरः स्थेयात्पृथिव्यां चिरम् ॥
अर्थात् दृसरे संग्रोंकी सन्तितिको निसने छोड़ दी है, ऐसे बड़े
॥ट संघकी परिपाटीमें होनेवाले श्रीजिनसेनस्रि कविने सम्यन्ज्ञानके
के लिये जो यह हरिवंशका पुण्यचरित्ररूपी शोभामय पर्वत
॥ है—रचा है, वह सत्र ओरसे आशाओंके (दिशाओंके वा
छाओंके) मुखमंडलको व्याप्त करता हुआ प्रव्वीमें चिरकाल तक
गर रहे।

इण्डियन ऐन्टिकेरी (१२।१३—१६) में राष्ट्रकूटवंशीय इारान प्रभूतवर्ष (द्वितीय) का नो दानपत्र प्रकाशित हुआ है



्रिमेन्न २ हैं । दोनोंकी कान्यशैकी, कथानक कहनेका ढंग, क्साएँ, कल्पनाएँ, आदि सभीमें बहुत बड़ा अन्तर दिखलाई है ।

ंयहां विपयान्तर होता है तो भी हम अपने पाठकोंसे क्षमा ंकर यह कह देना भी आवस्यक समझते हैं कि, हरिवंशपुराणको र् पद्मपुराणको जो कई लोगोंने काष्टासंघी आचार्योका बनाया ां। समझ रक्ता है, मो केवल भ्रम है । क्योंकि निस ्य ये दोनों बन्य वने हैं, उस समय काष्ठासंबका सूत्रपात भी ों हुआ था। क्योंकि काष्टामंत्रकी उत्पत्ति दर्शनमारके मतमे कजन्म संवत् ८४२ ( शकमृत्यु ७५३ ) में जिनसेनके सतीर्थ नयसेनके शिप्य कुमारसेन द्वारा हुई है, जैसा कि हम पूर्वमें छिख के हैं (देखो पृष्ठ २७) और हरिवंशपुराण शकमंत्रन् ७०५ में ना है, तथा पद्मपुराण उससे भी पहले वीर नि० मंत्रत् १२०३ में र्यात् राकंसवन् ५९८ में रचा गया है। हरिवंशपुराणके क-ाने रविषेणाचार्यकी म्तुति की है, इससे भी मालूम होता है कि ह हरिवंदासे भी पहलेका हैं। अनएव पद्मपुराण और हरिवंदा-राण काष्टासंची नहीं है। इनका कथाभाग उत्तरपुराणमे नहीं

५. यथा —कृतपद्मीदयोधीता प्रत्यहं परिवर्तिता ।
मूर्तिकाव्यमयी लोक रंबरिय रवेःप्रिया ॥ इष्ट ॥
यरांगनेय सर्वार्गर्यस्तार्थवाकः ।
कर्त्य नात्याद्वयेद्गाटमनुरागं ग्यगोचरम् ॥ ३५ ॥
रन श्लेयेन यह भी नादम होता है कि. रविवेषरामने प्रप्रुत्तपत्रे तिसर परांगचरित्र कमक भी एक महुत इत्तर क्ष्य क्राया है ।

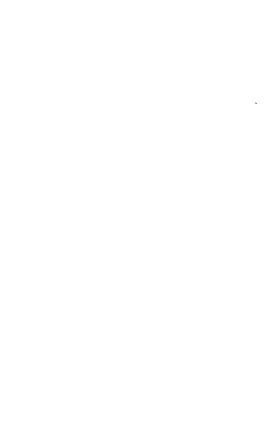

भिन्न २ हैं । दोनोंकी कान्यशैली, कथानक कहनेका ढंग, शाएँ, कल्पनाएँ, आदि सभीमें बहुत बड़ा अन्तर दिखलाई है।

गहां विपयान्तर होता है तो भी हम अपने पाठकोंसे क्षमाः हर यह कह देना भी आवश्यक समझते हैं कि, हरिवंशपुराणको पद्मपुराणको जो कई लोगोंने काष्ठासंघी आचार्यीका वनाया समझ रक्ला है, सो केवल भ्रम है। क्योंकि निस ये दोनों यन्थ वने हैं, उस समय काछासंघका सूत्रपात भी हुआ था। क्योंकि काष्टासंघकी उत्पत्ति दर्शनसारके मतसे जन्म संवत् ८४२ ( शकमृत्यु ७५३ ) में जिनसेनके सतीर्थ यसेनके शिष्य कुमारसेन द्वारा हुई है, जैसा कि हम पूर्वमें लिख हैं ( देखो पृष्ठ ३७ ) और हरिवंशपुराण शकसंवत् ७०५ में है, तथा पद्मपुराण उससे भी पहले वीर नि० संवत् १२०३ में ित् राकंसवत् ५९८ में रचा गया है। हरिवंशपुराणके क-रे रविपेणाचार्यकी स्तुतिं की है, इससे भी मालूम होता है कि हरिवंशसे भी पहलेका है। अतएव पद्मपुराण और हरिवंश-ण काष्ठासंची नहीं है। इनका कथाभाग उत्तरपुराणसे नहीं

<sup>9.</sup> यथा हितपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता ।

भूर्तिकाव्यमयी छोके रवेरिच रवेःप्रिया ॥ ३४ ॥

चरांगनेव सर्वांगैर्वरांगचरितार्थवाक् ।

कस्य नोत्पादयेद्गाहमनुरागं स्वगोचरम् ॥ ३५ ॥

इन श्लोकोंसे यह भी मादम होता है कि, रविषेणस्त्रामीने पद्मपुराणके सि
प चरांगचरित्र नामका भी एक बहुत उत्तम काव्य बनाया है ।



भधवलाटीकाका रोपभाग भगविज्ञनसेनका बनाया हुआ है ह कई प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं । उनके सिवाय प्राक्टत-नुशासनके कर्त्ता महाकवि त्रिविक्रमकी प्रशस्तिसे भी इस बातका श्राता है, कि जिनसेनस्वामीने कोई प्राक्टतका ग्रन्थ बनाया है इस बहुत करके यही संस्क्टतप्राक्टतिमिश्र वीरसेनीया टीकाकाः ग होगाः—

ातभर्तुरईनन्दित्रौविद्यमुनेः पदाम्बुजभ्रमरः। गीवाणसुक्कलकमल्र्युमणेरादित्यशर्मणः पौत्रः **।।** र्शिमञ्जिनाथपुत्रो लक्ष्मीगभीमृतास्त्रुधिसुधांशुः । रोमस्य वृत्तविद्याधाना भ्राता त्रिविक्रमः सुकविः ॥ श्रीवीरसेनजिनसेनाचार्यादिवचःपयोधितः कतिचित्। गकुतपद्रत्नानि शकुतकृतिभूपणाय विचिनोति॥ इसका भावार्थ यह है कि, अर्हनन्दि त्रैविद्यमुनिका शिप्य, आर-रशर्माका पौत्र, महिनायका पुत्र, लक्ष्मीमाताके गर्भसमुद्रसे ला हुआ चन्द्रमा और सोमका भाई त्रिविक्रम सुकवि वीरसेन नसेन आदि आचार्योके वचनसमुद्रसे कुछ प्राकृतपद्रूपी रतन गलकर अपनी प्राकृतरचनाकी शोभाके लिये संग्रह करता है। इस तरह जिनसेनस्वामीके वनाये हुए वर्द्धमानपुराण, पार्श्व-ते, जयधवला टीका, आदिपुराण, और पार्श्वाम्युद्यकाल्य । पांचे अन्योंका निश्चित रूपसे पता लगता है। इनके सिवाय

भगविद्यनसेनका बनाया हुआ एक जिनसहस्त्रनामस्तोध्र भी है, न्तु यह आदिपुराणके अन्तर्गत है, इसिटये जुदा नहीं गिनाया गया ।



' इस भरतक्षेत्रके **सुरम्य** नामक देशोंम एक **पोदनपुरी** की नगरी थी, जिसमें **अरविंद** नामक राजा राज्य करता । राजाके मंत्री विश्वभूतिके कमठ और मरुभूति नामके दो थे। अवस्था प्राप्त होनेपर इन दोनोंको मंत्रीका पद प्राप्त । और क्रमसे वरुणा और वसुंधरा नामकी सुन्दर कन्याओंके इन दोनोंका विवाह हो गया। एक वार अरविन्द्महा- मरुभृतिको अपने साथ हेकर वज्रवीय नामक राजाको जीत-। लिये उसकी राजधानीपर चढ गये । इधर कमठका मन मरु-तेकी स्त्री वसुन्धरापर आसक्त हो रहा था, सो उसने अवसर तर अपनी श्री वरुणांके द्वारा वसुन्धराको एकान्तर्मे प्राप्त करके ना प्रकारके कामकौशलोंसे वशोंन कर ली और उसका शील नष्ट दिया। परन्तु यह बात हुपी नहीं रही। अरविन्द महाराजको टकर अपनी राजधानीमें प्रवेश करनेके पहिले ही इसका पता लग या, इसिल्ये उन्होंने मरुभृतिमे पूछा कि, भाईकी स्त्रीके साय तित होनेवालेको क्या दंड देना चाहिये ! और उसने जो उत्तर या उसीके अनुसार कमटको यह आज्ञा देकर नगरीस निकल्खा या कि अब वह कभी मेरी दृष्टिके माम्हने न आवे । निदान कमुट रुभूतिपर कुद्ध होकर घरसे निकल गणा और वनमें तापसी होकर जयक्तेरा करने ल्या । मरुभूतिका हृदय बहुत कोमल था; इसल्चि न उसने घर आकर यह सुना कि, मेरा भाई देशसे निकाल दिया ाया है, तन बहुत दुःश्री हुआ और पश्चात्ताप करता हुआ हमठके पास पहुंचा । दहां उसका कोष शान्त करनके लि



ि कितना कठिन कार्य है, इसे काव्यरचनाके मर्मज्ञ-ह अच्छी तरहसे समझ सकते हैं। ऐसी रचनाओं में हिष्टता और स्ता आनेकी बहुत बड़ी संभावना है। परन्तु पार्ध्वाम्युद्य हिष्टता निरसताके दोपोंसे साफ बच गया है। आप इसके किसी भी कको पढ़ेंगे तो यह नहीं मालूम होगा कि, हम किसी काव्यकी त्यापूर्ति पढ़ रहे हैं। आपको एक नवीन ही शैटीके काव्यका वाद मिलेगा।

केवल अपने अध्ययनके और अपनी जांचके भरोसे हमारा यह ना तो वड़े भारी साहसका कार्य होगा कि महाकवि जिनसेनकी रेता कविकुल्गुरु कालिदासकी कविताके जोड़की है । परन्तु ना कहे विना तो नहीं रहा जाता है कि, कालिदासके अन्योंका तना अध्ययन, अध्यापन, आलेवन, और प्रत्यालेवन हुआ है ाना यदि जिनसेनके यन्योंका हो, तो इस कविश्रेष्ठका आसन ह्वतसाहित्यमें आशासे भी अधिक ऊंचा हुए विना नहीं रहेगा। द इसी वातका है कि, धार्मिक पक्षपातके कारण अजैन विद्वानींमें इन अन्योंका पठन पाठन नहीं रहा है और नैनियोंमें कोई द्वान् नहीं है। जो थोड़े बहुत हैं, उनकी विद्या ऐसी निकमी ौर निर्वीर्य है कि, उसके द्वारा इन रत्नोंके गुण प्रगट होनेकी गशा ही नहीं की जा सकती है। तो भी क्या चिन्ता है- कालो-यं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी । हमको विश्वास है कि कभी न भी निप्पक्ष विद्वानोंके हाथमें जाकर जिनसेनके ग्रन्थ अपने यथार्थ ाणोंको प्रगट किये विना नहीं रहेंगे।



" यत्र स्त्रीणां हरति सुरतिग्लानिमङ्गानुक्लः शिमावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाहुकारः ॥ " ११२ ॥ प्रधीत् उस नगरीमें पानीकी लहरोंके संयोगसे शीतल रहने-पानीके विन्दुओंको अपने साथ उड़ानेवाला, और वगीचोंको यमान करनेवाला शिप्रानदीका वायु मतवाले भौरों सरीखा शब्द हुआ चलता है और सुरतकीड़ा करनेके लिये चाटुकार शामद ) करनेवाले पतिके समान श्लियोंके अंगोंसे लगकर उनके केंक्नत ) सुरतकीड़ाके खेदको दृर कर देता है ।

चित्रं तन्मे यदुपयमनानन्तरं विमयुक्ता त्वत्तः साध्वी सुरतरसिका सा तदा जीवतिस्म । मन्ये रक्षत्यसुनिरसनाद्धातुमापद्गताना—

"माशावन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो हाङ्गनानाम्"॥३५॥ शम्बर (कमठचर) यक्ष पार्श्वनायस्वामीसे कहता है—मुझे आश्चर्य मालूम होता है कि विवाहके पश्चात् तुझसे जुदी हो। पर तेरी सुरतरिसका और साध्वी स्त्री (वसुंधरा) जीती बनी। । यद्यपि दुखिनी स्त्रियोंका आशास्त्रपी वंधन फूलके समान । हे होता है । परन्तु में तो समझता हूं कि उनके प्राणोंको । जनेसे वही बचा लेता है।

त्वत्सादृश्यं मनिस गुणितं कामुकीनां मनोहृत् कामावाधां लघियतुमधो दृष्टुकामा विलिख्य । यावत्भीत्या किल वहुरसं नाथ पश्यामि कोण्णे— " रस्नेस्तावन्मुहुरुपचितेदृष्टिरालुप्यते मे॥" अस्सर्गस्य



सुन्दर दन्तोंवाली वसुंधराको मैंने (कमठने) दृषित की थी जो मेरे आनेके दिनोंकी गिनती किया करती थी, उसका अज्ञात-रे ध्यान करता है। इसमें सन्देह नहीं है।

गार्थाभ्युद्यकी कविताकी वानगीके लिये हम समझते हैं कि श्लोक वस होंगे । काव्यमर्मज्ञ पाठकोंसे यहां हम एक प्रार्थना देना उचित समझते हैं कि, जिस समय आप पार्श्वाम्युदयकी ना किसी दूसरे ग्रन्थसे करें, उस समय इस नातको न भूल नार्वे इसकी रचनामें कवि अपनी कल्पनाको बहुत ही परिमित और चित क्षेत्रमें रखनेके छिये विवश हुआ है। आपको यह देखना हेये कि, समस्याके एक नियमित प्रदेशमें इस महाकविकी प्रतिमा क्रिपनाने कैसा मनोहारी नृत्य किया है। यदि आप ऐसा न गे, और किसी स्वतंत्र काव्यके साथ इसको भी स्वतंत्र काव्य नकर तुलना करेंगे, तो आपकी तुलना न्यायसंगत नहीं होगी। को विश्वास है कि, यदि आप इस काव्यको सचे समाहोचकके ॉसे देखेंगे, तो <mark>योगिराट् पंडिताचार्य</mark>के इम क्लोकको <u>द</u>हराये ना नहीं रहेंगे कि:---

श्रीपार्चात्साधृतः साधुः कमटात्स्त्वलतः स्वलः । पार्चाभ्युद्यतः कान्यं न च कचिदपीप्यते ॥ १७ ॥ अर्थात्—श्रीपार्धनाथमे बदकर कोई साधु, कमटमे बदकर कोई ए और पार्धाभ्युद्यसे बदकर कोई कान्य नहीं दिखलाई देता है । पार्स्वाभ्युद्य कान्य अमोघवर्षके राज्यकालमें बना है, ऐसा सिकी अन्तः प्रशास्तिके इलोकसे बिदित होता है—





गोजि न वेश्म स्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म । नयतां रविकीर्तिः कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः । पंचाशत्स कलै। काले पर्सु पंचशतेषु च समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम् ॥

समें रविकीर्तिने आपको कालिदास और भारवि सरीखा शाली कवि कहा है और मन्दिर वननेका समय शकसंवत् ्वतलाया है। इससे मालूम होता है कि, **कालिदास श**क ६ से भी बहुत पहिले हो गये हैं। रविकीर्तिके समयमें ो किर्ति देशन्यापिनी हो चुकी थी। इसिटिये उनका जिनसे-

मेघदूत संस्कृतके सर्वोत्तम कार्व्योमें गिना जाता है और वास्त-वह है भी बहुत मनोहर । तव रविकीर्ति जिसकी कीर्तिकी ो लिये उपमा देकर आपको गौरवान्वित मानते हैं, उस कालि-

साक्षात्कार नहीं हो सकता है।

को छोडकर मेघदृतको किसी अप्रसिद्ध कालिदासका बनाया । कल्पित करना हमें तो ठीक नहीं मालूम होता है।

योगिराट् पंडिताचार्यकी उक्त कथा यों तो पढ़नेमें अच्छी और ावशालिनी मालूम होती है, परंतु उसमें जो कालिदासके प्रति नसेनस्वामीकी असूया और असत्यभाषणता प्रगट की गई वह एक पूज्य ग्रन्थकारके चरितके सर्वथा अयोग्य है। उससे ांसा होना तो दूर रहा, भगवान् जिनसेन जैसे विरागी मनोनियही ात्माके पवित्र चरित्रमें एक वडा भारी छांछन छगता है।



ं आदिपुराण पूर्ण हुआ है और रोष ८००० रहोकोंमें उत्तर-। समाप्त हुआ है । आदिपुराणमें ४७ पर्व वा अध्याय हैं । जिनमें पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके तीन इलोक जिनसेनस्वामीके वनाये हैं । शेष पांच पर्व ( १६२० इलोक ) गुणभद्रस्वाभीके बनाये हैं। भगवान् जिनसेन ४२ वें पर्वके केवल तीन क्लोक ही बना थे कि; उनका देहोत्सर्ग हो गया। कहते हैं कि, जिस समय नसेनस्वामीने महापुराणका प्रथम मंगलाचरणका रलोक बनाया था; समय उन्होंने अपने शिप्योंसे कह दिया था कि; यह ग्रन्थ से पूर्ण नहीं होगा। मंगलाचरणके इलोकमें जो अक्षर और द योनित हुए थे; उनके निमित्तमे उस विशाल बुद्धिशाली महात्माने भविष्य कहा था और निदान वह पूर्ण हुआ ! शेष य गुणभद्राचार्यने पूर्ण करके अपनी गुरुभक्तिका परिचय दिया । पं० कुप्पूस्वामी शास्त्री आदि कई एक विद्वानोंका ऐसा ख्याल कि, महापुराण जैनियोंका सबसे पहिला ग्रन्थ है । इसके पहिले नका और कोई पुराण ब्रन्थ नहीं था । और इसके छिये वे स्तिमिष्टि किनके विकान्तकौरवीय नाटकका यह इलोक पेश रते हैं,---

> तिच्छप्यथवरो जातो जिनसेनमुनीक्वरः। यद्दाद्मयं पुरोरासीत पुराणं प्रथमं भुवि॥

इसका अभिप्राय यह है कि, उनके (वीरमेनके ) शिष्य जिनसेन ए, जिन्होंने पुरुदेवका अर्थात् आदिनाय भगवानका मुख्य ,राण बनाया । इस रहोकमें जो 'प्रथम 'पद है, उसका अर्थ



र्थात्ः—वह कविपरमेश्वरं किवयोंके द्वारा पूजने योग्य है, वाणी और उसके अर्थका जिसमें संग्रह है, ऐसा सम्पूर्ण वनाया। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि, कविपरमेष्टीका हुआ एक ऐसा पुराण है, जिसमें समस्त ६३ शलाका का चरित्र होगा और प्रायः उसीके आधारसे महापुराणकी हुई होगी।

हुई होगी।

और यही एक क्यों वीसों प्रमाण इस विषयमें दिये जा सकते के, आदिपुराणके पहिले अनेक पुराण अन्य थे, जिनमें आदिगकी कथाका अम्तित्व था। हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि अन्य
पुराणके पहिलेके वने हुए हैं और उनमें आदिपुराणका बहुकथामाग मिलता है। इसके शिवाय आदिपुराणकी उत्थागके निम्न इलोकोंसे भी मालूम होता है कि, जिनसेनके पहिले क पुराणकार हो गये हैं,—

नमः पुराणकारेभ्यो यहकावने सरस्वती । येपामन्यकवित्वस्य सूचपातायितं वचः ॥ ४१ ॥ धर्मसूत्रानुगा हृद्या यस्य वाङ्मणयोऽमटाः । कथाटङ्कारतां भेजुः काणभिक्षुर्जयत्यसौ ॥ ५१ ॥ पहिले इलोकमें पुराण बनानेवालोंको नमस्कार किया है, जिनके क्वोंके आधारसे दूसरोंने ब्रन्थ बनाये हैं और दृसरेमें काणभिक्षु

९. आदिपुराणके भाषा और मराटी टीकाकारोंने इस श्लोकके जपरके श्लोकमें न अयसिनगी प्रशंशा की है, कदिपरमध्यको उनमा विभिन्नण (कदियोंने श्रेष्ट) मरा लिया है। परन्तु यह केवल श्रम है। कदिपरसेश्वर एक कदिका नाम है।



ज़्तीको इस वातकी कुछ परवा नहीं है। वे अपने इस दोपको ण समझते हैं। वे कहते हैं:-

धर्मानुवन्धिनी या स्यात्कविता सेव शस्यते। शेषा पापास्रवायेव सुमयुक्तापि जायते ॥ ६३ ॥ परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थे पतीहताम् । न पराराधनाच्छ्रेयः श्रेयः सन्मार्गदेशनातु ॥ ७६ ॥ ( प्रथमपर्व )

अर्थात् जो कविता धर्मसम्बन्धी है, उसीकी प्रशंसा की जाती पर जो धर्म्मसम्बन्धी नहीं है, वह चाहे जैसी अच्छी बनी हो, का आखव करनेवाली ही होगी। दूसरे लोग चाहे प्रसन्न हों, है न हों, कविको अपना स्वार्थ (आत्महित ) देखना चाहिये। ांकि दूसरोंकी आराधना करनेसे—वा उन्हें राजी रखनेसे कल्याण ों होता है। कल्याण होता है, सचे धर्मका उपदेश देनेसे। अभि-य यह कि, कविको धर्मोपदेशमय कविता करनी चाहिये। इस तकी परवा नहीं करना चाहिये कि, इससे कोई प्रसन्न होगा नहीं । और सब कोई प्रसन्न हो भी तो नहीं सकते हैं । क्योंकि गोंकी रुचि ही भिन्न २ होती है। किसीको शब्दसौन्दर्य प्रिय , कोई भावसौष्टवको पसन्द करता है, किसीको बडे २ समास ाच्छे लगते हैं, कोई छोटे २ सरल पर्दोंसे प्रसन्न होता है, किसी-ने इलेपादि अलंकारोंसे टकी हुई कविता प्यारी लगती है, किसीका ान उसके प्राकृतिक स्पष्ट रूपपर मोहित होता है और कोई न गुणोंसे भिन्न जुदी ही बार्तीके प्रेमी हैं। फिर सबके प्रसन्न कर-की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है !







्रवर्णन वहुत ही अच्छा है । इसके पढ़नेसे सारे शास्त्रोंके उत्कृष्ट साक्षात् हो जाते हैं अर्थात् इसमें सम्पूर्ण शास्त्रोंके रहस्यका है। दूसरे कार्न्योंको यह तिरस्कृत करता है अर्थात् इसके और कोई अच्छा काव्य नहीं है। यह श्रवण करनेके योग्य श्रन्य कान्य है और विद्वार्नोंके ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या के अभिमानको यह नष्ट कर देता है और बहुत ही सुन्दर से सिद्धान्तकी टीका करनेवाले और चिरकाल तक शिप्योंका करनेवाले जिनसेनस्वामीने बनाया था। इसका अंबशिष्ट ( ५ पर्व ) निर्मल नुद्धिशाली गुणभद्रसूरिने नहुत निस्तारके और हीनुकालके अनुरोधसे थोड़ेमें संग्रह किया।

क और कविने कहा है:--यदि सकलकवीन्द्रमोक्तम्कमचार-श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखे स्याः।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्रारविन्द-प्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥

प्रयीत्—हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियोंकी सूक्तियोंको सुनकर हृद्य वनना चाहते हो, तो कविवर जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे । हुए आदिपुराणके सुननेके छिये अपने कानोंको

। हाओ।

तमग्र महापुराणकी प्रशंसामें कहा है:---धर्मोत्र मुक्तिपद्मत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे ।



ासहित छप गया है । इसलिये जिन भाइयोंको संस्कृतका ज्ञान भथवा मराठीका परिचय है, उन्हें इसकी मधुर और सरस क-ाका आस्त्रादन अवश्य करना चाहिये । इस १२ हजार क्लोकोंके वड़े भारी अन्थेमेंसे भिन्न २ रुचिके क्रोंको अच्छे लगें, ऐसे दश पांच रलोक नहीं चुने जा सकते हैं, भी हम अपने स्वाध्यायके समय नोट किये हुए कुछ श्लोकोंको ं भावार्थसहित प्रकाशित कर देते हैं । वे सबको नहीं, तो हमारीसी वाले पाठकोंको अवश्य प्यारे लोंगे-चकवर्तीके दीक्षा छेनानेपर लक्ष्मीमती रानीके भेने हुए दृत वज्र-महाराजके पास आकाशमार्गसे जा रहे हैं। देखिये, उस सम-ा कविने कैसा अच्छा प्राकृतिक चित्र खींचा है:---क्वाचिज्जलधरांस्तुङ्गान्स्वमार्गपरिरोधिनः। <sub>ः</sub> विभिन्दन्तौ पयोविन्दून्क्षरतोऽश्रुल्टवानिव ॥ १०० ॥ तौ पञ्यन्तौ नदी दूरात्तन्वीरत्यन्तपाण्ड्रराः । घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशिताः ॥ १०१॥ मन्त्रानो दूरभावेन पारिमाण्डल्यमागतान् । भूमाविव निमग्राङ्गानवर्कतापभयाद्गिरीन् ॥ १०२ ॥ दीधिकाम्भो अवोन्यस्तमिवैकमतिवर्त्तरम् । ैतिलकं टूरताहेनोः मेक्षमाणावनुक्षणम् ॥ १०३ ॥ [ पर्व ८ ] <sup>4</sup> कहीं २ वे दृत अपने मार्गको रोकनेवाल बड़े २ मेघोंको भेड़ते हुए जाते ी उस समय उनमेंसे की पानीकी तूर्दे अरती हैं. वे उनके आंमुओं रीकी जान पटती है। नीचेकी नदी बतुत छंचाईके कारण उन्हें पत्ति





्रारसे इसकी कवितामें जो सुन्दरता, कोमलता और स्वाभाविकता वह पार्श्वाम्युद्यमें भी नहीं है। आद्पुराणके अन्तके ५ सर्ग गुणभद्रस्वामीके वनाये हुए हैं, ॥ पूर्वमें कहा जा चुका है। ये पांच सर्ग आदिपुराणमें शामिल ोके सर्वथा योग्य हुए हैं । अपने पूज्य गुरुकी कविताकी समता नेमें गुणभद्रस्वामीने वैसी ही सफलता प्राप्त की है, जैसी कि वाण-के पुत्रने अपने पिताकी अधूरी कादम्बरीको पूर्ण करनेमें पाई है। कार्य गुणभद्रके सिवाय दूसरेसे शायद ही ऐसा अच्छा होता । हेल इच्छासे बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिये गुणभद्रस्वा-हा कवित्व कैसा है यह वतलानेके लिये अधिक स्थान न रोक ्हम उस भूमिकाके थोड़ेसे श्लोक ही यहां उद्धृत कर देते हैं, कि उन्होंने आदिपुराणका शेष भाग पूर्ण करनेका प्रारंभ करते ाय हिखे हैं--

निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्मिभिः ।
तच्छेपे यतमानानां प्रसादस्येव नः श्रमः ॥ ११ ॥
अर्थात् इस पुराणका मुख्य सारभाग महात्मा जिनसेन बना चुके
। अव उसके रोप भागको पूरा करनेका हमारा परिश्रम वैसा ही
, जैसा एक महल्के थोड़ेसे वाकी रहे कार्यको पूरा करना ।
इस्रोरिवास्य पूर्वोर्द्धमेवाभावि रसावहम् ।
यथा तथाऽस्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥ १४ ॥
जिस तरह गन्नेका पूर्वभाग ( नीचेका हिस्सा ) अतिराय रसीला
तिता है, उसी प्रकारसे इस आदिपुराणका पूर्वभाग हुआ है। .





रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवल उत्पन्न करती है—पालती नहीं उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल उत्पन्न गि। परन्तु उसका पालनपोपण दाईके समान कवीक्वरोंकी बुद्धि करेगी।

सत्कवेरर्जुनस्येव शराः शब्दास्तु योजिताः ।
कर्णं दुस्संस्कृतं प्राप्य तुद्दन्ति हृद्यं भृशम् ॥ ३४ ॥
अर्जुनके छोड़े हुए वाण निस तरह दुस्संस्कृत अर्थात् दुस्सानके वहकाये हुए कर्णके हृद्यमें अतिशय पीड़ा उत्पन्न करते थे,
सी प्रकारसे सत्कविके योजित किये हुए शब्द दुस्संस्कृत अर्थात्
रे संस्कारोंवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुंचकर उनके हृद्यमें
। भते हैं—उन्हें बुरे लगते हैं।

पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा भ्रुवम् ।
भवाव्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किम्रुच्यते ॥ ४० ॥
भगवान् जिनसेनके अनुयायी उनके पुराणके मार्गके आश्रयसे
ससाररूपी समुद्रके भी पार पहुंचनेकी इच्छा करते हैं, फिर मेरे हिये
इस पुराणसागरका पार करना क्या कठिन है ! अर्थात् यह तो सहज
ही पूरा हो जायगा ।

गुणभद्रस्वामीके वनाये हुए अभीतक तीन ग्रन्थ प्राप्य हैं, एक आदिपुराणका शेपभाग तथा उत्तरपुराण, दूसरा आत्मानुशासन और तीसरा जिनदत्त चिरत्र । इनमेंसे आदिपुराणके शेप भागके विषयमें तो ऊपर कहा जा चुका है । उत्तरपुराणका अभीतक मैंने स्वाध्याय नहीं किया है । इसिटिये उसकी विशेष आलोबना तो नहीं



रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवल उत्पन्न करती है—पालती नहीं उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल उत्पन्न गि। परन्तु उसका पालनपोपण दाईके समान कवीक्वरोंकी बुद्धि करेगी।

सत्कवेर जीनस्येव शराः शब्दास्तु योजिताः । कर्ण दुस्संस्कृतं प्राप्य तुद्गित हृद्यं भृशम् ॥ ३४ ॥ अर्जुनके छोड़े हुए वाण जिस तरह दुस्संस्कृत अर्थात् दुस्सा-नके वहकाये हुए कणके हृदयमें अतिशय पीड़ा उत्पन्न करते थे, ती प्रकारसे सत्कविके योजित किये हुए शब्द दुस्संस्कृत अर्थात् संस्कारींवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुंचकर उनके हृदयमें भते हें—उन्हें बुरे लगते हं।

पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम् । भवाच्येः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ ४० ॥

भगवान् जिनसेनके अनुयायी उनके पुराणके मार्गके आध्यसे साररूपी समुद्रके भी पार पहुंचनेकी इच्छा करते हैं, फिर मेरे लिये स पुराणसागरका पार करना नया कहिन हैं ! अर्थात् यह तो सहज है परा हो जायगा ।

गुणभद्रस्तामीके बनाये हुए अभीतक तीन प्रस्थ प्राप्य हैं, एक आदिपुराणका शेषभाग तथा उत्तरपुराण, दूमरा आत्मानुशासन और कीमरा जिनदत्त परित्र । इनमेंते आदिपुराणका शेष भागके विषयमें तो उपर कहा जा जुका है । उत्तरपुराणका अभीतक मैंने स्वाप्याय नहीं विषय है। इसिटिये उसकी विशेष आहे बना तो न



' और उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लोकसेनमुनिको विदितसकलशास्त्र, हो, किन, अविकलवृत्त आदि विशेषण दिये गये हैं । इससे यह ना हो सकती है कि, उत्तरपुराण वननेके समय यदि लोकसेन देतसकलशास्त्र ' थे, तो फिर उसके पश्चात् उन्हें संबोधनकी हो आवश्यकता नहीं थी, जितनी कि इस विशेषणके योग्य हे पहिले थी। अतएव जवतक और कोई वाधक प्रमाण न मिले क यह मान लेना कुछ अनुचित नहीं दिखता है कि, आत्मानुशासन रपुराणके पहिले वना है।

आत्मानुशान आत्माका शासन करनेके लिये—उसको वशी-करनेके लिये न्यायी शासकके समान है। अध्यात्मके प्रेमी के अध्ययनसे अमृतपूर्व शान्ति लाम करते हैं। इसकी रचना-ो भर्तृहरिके वैराग्यशतकके ढंगकी है और उसीके समान विशालिनी भी है। थोडे्से पद्य यहां उद्धृत कर दिये जाते हैं—

हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः। किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या स्वभीतुवन्नतु तथा सित नाऽसि लक्ष्यः॥ २४१॥

अर्थात्—हे चन्द्रमा ! तू कालिमारूप थोडेसे कलंकसे युक्त गें हुआ ! यदि कलंकवान् ही होना था, तो सर्वथा कलंकमय ही गें न हुआ ! तेरी इस चांदनीसे जो कि तेरे कलंकको और भी

यह प्रन्थ भाषाधीका सिंहत छप चुका है। सनातनजैनप्रन्यमालाके प्रथम ब्यक्तमें मूलमात्र भी छपा है।





ो जो कि सबसे अधिक विद्वान् समझे जाते थे, पास बुला-्रा कि यह जो साम्हने सूखा वृक्ष खड़ा है, इसका काव्य-वर्णन करो । तब उन दोनोंमेंसे पहिलेने कहा—

" शुष्कं काष्टं तिष्ठत्यग्रे । "

्रसरेने कहा---

" नीरसतरुरिह विल्साति पुरतः।" इ दूसरा और कोई नहीं था, गुणभद्रस्वामी थे। इनके सरस हो सुनकर जिनसेनस्वामीने इन्हींको योग्य समझा और इन्हें ही दी कि तुम शेप अन्यको पूर्ण करना।"

समकालीन राजाओंका परिचय । अमोचवर्ष ।

जेनसेन और गुणभद्रस्वामीके समयमें जितने राजा हो गये उन सबमें महाराजा अमोघवर्ष जैनधर्मके परम शृद्धालु सहायक उन्नायक समझे जाते हैं। जिनसेनस्वामीके ये परम भक्त जैसा कि गुणभद्रस्वामीने लिखा है:—

यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविर्भव-त्पादाम्भोजरजःपिशङ्गमुक्तुटप्रत्यग्ररत्नश्चातिः । संस्मर्ता स्वममोघवर्षतृपतिः पृतोऽहमधेत्यलं

स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥ ८॥ इसका अभिप्राय यह है कि महाराजा अमेगवर्ष जिनसेनस्वामीके णकमर्लोमें मस्तकको रखकर आपको पवित्र मानते थे और

क्ता ग्रहा स्थामा किया कार्ने थे। श्रामेशकांकी कार्न के











अकालवर्ष—अमोघवर्षके परचात् उनका पुत्र अकालवर्ष जिसको कि 'द्वितीयकृष्ण 'भी कहते हैं, सार्वभीम सम्राट् हुआ था, जैसा कि द्वितीय कर्कराजके दानपत्रमें अमोघवर्षका वर्णन करनेके परचात् लिता है:—

> तस्मादकालवर्षोऽभूत्साविभौमक्षितीश्वरः । यत्प्रतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रविः ॥

परन्तु अकालवर्षका राज्यकाल शक ८११-८२२ तक निश्चित् कैया गया है। इससे मालूम होता है कि अमोघवर्ष और अकाल-वर्षके वीचमें १०-११ वर्ष तक किसी दूसरे राजाने राज्य किया है और वह बहुत करके अमोघवर्षका पितृत्य (काका) ईन्द्रराज था, वैसा कि ध्रुवराजके दानपत्रके निम्नलिखित न्होकसे विदित होता है-

राजाभूत्तितृत्यो रिप्तभवविभवोद्भृत्यभावैकहेतु— हिस्मीवानिन्द्रराजो गुणिनृपिनिकरान्तश्चमत्कारकारी। रागाद्वन्यान्त्युद्स्य मगटितविषया यं नृपान्सेवमाना राज्यश्चीरेव चके सकलकविजनोद्गीततथ्यस्वभावम्।। शायद् अमोघवर्षके राज्य त्याग करनेके समय अकालवर्ष वालक षा, इस कारण राज्यका कार्य इन्द्रराज देखता होगा और इसील्यि अमोववर्षके पश्चात् कहीं इन्द्रराजको और कहीं अकालवर्षको राजा माना है।

अकालवर्ष भी अपने पिताके समान बड़ा भारी वीर और पराक्रमी

इन्द्रराजकी सन्तानने गुजरात देशमें राष्ट्रकृटवंशका एक शाखाराज्य स्थापित किया था ।



शैकादित्य जो कि वनवासदेशका राजा था और वंकापुरमें नेसर्का राजधानी थी, जैनधर्मका भक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता ! क्योंकि—

पद्मालयमुकुलकुलपविकासकसत्प्रतापततमहसि । श्रीमित लोकादित्ये पध्यस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ॥ २९ ॥ चेल्लपताके चेल्लध्यजानुजे चेल्लकेतनतन्जे । जनेन्द्रथर्मदृद्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रपृथुयशसि ॥ ३० ॥

इत्यादि - होकोंमें गुणभद्रस्वामीने होकादित्यको " नैनेद्र धर्म-द्विविधायिनि" विशेषण देकर कमसे कम इतना तो भी स्पष्ट कर या है कि वह नैनधर्मका शुभचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने-हा था।

निनसेनस्वामीका जन्म समय शक संवत् ६७९ और मृत्युसमय कि सं० ७७० निश्चित किया जा चुका है और उनके पश्चात् णभद्रस्वामी निदान शक संवत् ८२० तक जीते रहे हैं। इस जिमें अर्थात् शक संवत् ६७९ से ८२० तकके समयमें राष्ट्रकूटवंशके तर पांच राजा राज्य कर चुके हैं। जिनमेंसे तीनका समय तो विश्चित है—श्रीवद्धभ शक संवत् ७०९ से ७३६ तक, अमोधवर्ष १३६ से ७९९ तक और अकालवर्ष ८०० से ८३३ तक। शिवह्मसे पहिले शुभतुंग, दन्तिदुर्ग आदि राजा हुए हैं, परन्तु उनका निश्चित समय विदित नहीं है।

इस राजाके समयमें हिर्विशपुराणकी रचना हुई थी।







मी राजधानी बनाई थी । उसी समय अर्थात् संवत् १२४९ ई० सन् ११९२) में उसने अनमेरको अपने आधीन करके होंके खेगोंकी कृतल कराई थी और इमी साल वह अपने एक खारको हिन्दुस्थानका सारा कारभार सौंप करके गजनीको छोट या था। इसके पश्चात् सन् ११९४ और ९५ में हिन्दुस्थानपर सकी छटी और सातवीं चटाई और भी हुई थी । छटी चटाईमें सने कन्नोज फ्तह की थी। और सातवींमें दिख्ली, गवालियर. **ुन्देलखंड, विहार, बंगाल, और गुजरात प्रदेश** उसने अपने राज्यमें मेला लिये थे। फिर सन् १२०२ में वह ग्यासुद्दीनगोरीके गरनेपर गजनीके तस्त्त्पर वैठा था, और सन् १२०६ में सिंघ नदीके किनारे उसे गक्कर जातिके जंगली लोगोंने मार डाला था। इससे मालूम पड़ता है: कि, शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराज चौहानसे दिख़ीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा। क्योंकि अजमेर पृथ्वीराजके ही अधिकारमें था और उसी समय अर्थात् सन् ११९३ ईस्वीमें सपादलक्षदेश शहाबुद्दीनके अत्याचारोंसे न्याप्त हो गया होगा। यही समय पंडितप्रवर आशाधरके मांड-लगढ़ छोडकर धारा नगरीमें आनेका निश्चित होता है।

मांडलगढ़से धारानगरीमें आ वसनेके पश्चात् पंडित आशाध-रने एक महावीर नामके प्रासिद्ध पंडितसे जैनेन्द्रप्रमाण और जै-नेन्द्रच्याकरण इन दो ग्रन्थोंका अध्ययन किया। आशाधरके गुरु १ पं० महावीर, वादिराज पंडित धरसेनके शिप्य थे। प्रासिद्ध विद्या-



भर्जुनवर्मा । " अर्जुनवर्माके कोई पुत्र नहीं था । इसाल्य

टसके पीछे अजयवर्माके माई लक्ष्मीवर्माका पीत्र देवपाल (साह-हमह ) और देवपालके पीछे उसका पुत्र जेतुगिदेव (जयसिंह ) राजा हुआ । आशाधर जिस समय धारामें आये, उस समय विन्ध्य-वर्माका राज्य था और वि० सं० १२९६ में जब उन्होंने सागार-धर्मामृतकी टीका बर्नाई, तब जेतुगिदेव राजा थे । अर्थात् वे अपने समयमें धाराके सिंहासनपर पांच राजाओंको देख चुके थे । केवल ५० वर्षके बीचमें पांच राजाओंका होना एक आश्चर्यकी बात है ! आशा-धरका विद्याभ्यास समाप्त होते होते उनके पाण्डित्यकी कीर्ति चारों और फैलने लगी । उनकी विल्क्षण प्रतिभाने विद्वानोंको चिकत स्तं-भित कर दिया । विन्ध्यवर्माके सान्धिवैग्रहिक मंत्री (फारेन सेकेटरी) विल्हण नामके एक महाकवि थे । उन्होंने आशाधरकी विद्वत्तापर मोहित होकर एकवार निम्नलिखित स्थोक कहा था,—

" आशाधर व्यं मिय विद्धि सिद्धं निसर्गसौन्दर्श्यमजर्यमार्थ। सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमयं प्रपर्श्वः ॥ "

निसका आशय यह है कि "हे आशाधर! तथा हे आर्थ! तुम्हारे साथ मेरा स्वाभाविक सहोदरपना (आतृत्व) और श्रेष्ट मित्रपना है। क्योंकि निस तरह तुम सरस्वतीके (शारदाके) पुत्र हो उसी तरह में भी हूं। एक उदरसे पैदा होनेवालों में मित्रता और भाई पना होता ही है।" इस श्लोकसे इस बातका भी पता लगता है

१—इत्युपक्टोकितो विद्वद्विल्हणेन कवीशिना ।श्रीविन्यम्पतिमहासान्धिविप्रहकेण यः ॥ ७ ॥



🕅 हैं; किसी दूसरे कविने उसकी रचना की है और यदि विल्हणने हो, तो वह विद्यापति विल्हणसे भिन्न होना चाहिये । परन्तु भिन्न कर भी वह विनध्यवर्माका मंत्री विल्हण नहीं हो। सकता । क्योंकि क कार्ट्यमें निप्त वरिसिंह राजाकी कत्या शशिकलाके साथ ल्हणका प्रेमसम्बन्ध होना वर्णित है, वह विक्रमसंवत् ९०० के ामा हुआ है। इससे आशाधरके समयके साथ उसका भी ठींक हीं बैठ सकता है।

शार्क्षथरपद्धाति और सूक्तमुक्तावली आदि सुभाषित ग्रन्थोंमें विल्हण कि नामसे बहुतसे श्होक ऐसे मिछते हैं, नो न तो विद्यापति ल्हणके विक्रमांकदेवचरित तथा कर्णसुन्दंरी नाटिकामें हैं और न ल्पचरितमें हैं। क्या आश्चर्य है, जो उनके बनानेवाले आशाध-ी प्रशंसा करनेवाले विल्हण ही हों।

आशाधरने अपनी प्रशंसा करनेवाले दो विद्वानोंके नाम और भी से हैं, जिनमेंसे एकका नाम उदयसेन और दूसरेका नाम मद-कीर्ति है। ये दोनों ही दिगम्बर मुनि थे। क्योंकि इनके नामके <sup>प</sup> सुनि और यतिपति विशेषण हमे हुए हैं । देखिये, उदयसेन ग कहते हैं:---

क्णेंधंदरीनाटिकाके मंगलाचरणमें जिनदेवको नमस्कार किया गया है। हा कारण यह नहीं है कि विद्यापित विल्हण जैनी थे। किन्तु उक्त नाटिका गहिलपाटनके राजा कर्णके जैन मंत्री सम्पत्करके वनवाय हुए आदिनाय निन्के यात्रामहोत्सवपर खेलनेके लिये वनाई गई थी, इसलिय उसमें जिनदे-ो नमस्कार करना ही उन्होंने उन्ति समझा होगा । पीछेसे अपने इष्टदेव शि-वितीको भी नमस्कार किया है।







गुनिकी शक्ति और परोपकारशीलता कैसी थी। गृहस्य होनेपर मी बड़े र भूनि उनके पास विद्याध्ययन करके अपनी विद्यातृष्णाको पूर्ण करते थे। उस समयके इतिहासकी यह एक विलक्षण घटना है, जो नीतिके इस वाक्यको स्मरण कराती है— "गुणाः पूजास्थानं गुणिपुन च लिङ्गं न च वयः " अर्थात्, गुणवानोंमें उनके गुण ही पूजनेके योग्य होते हैं, उनकी उमर अथवा वेप नहीं।

विन्ध्यवर्माका और उनके पीछे उनके पुत्र सुभटवर्माका राज्यकाल समाप्त हो चुकनेपर आशाधरने धारानगरीको छोड दी और नलक-च्छपुरको अपना निवासस्थान बनाया। नलकच्छपुरमें आ रहनेका कारण उन्होंने अपने प्यारे धर्मकी उन्नति करना बतलाया है,—

श्रीमदर्जुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले । जिनधर्मोदयार्थे यो नलकच्छपुरेऽवस्त् ॥ ८ ॥

इससे यह भी अनुमान होता है कि वे धारासे अकेले आये होंगे । गृहस्याश्रमसे उन्होंने एक प्रकारसे सम्बन्ध छोड़ दिया होगा ।

नलकच्छपुरको इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान धारसे १० कोसकी दूरीपर है। सुना है, इस समय वहांपर जैनियोंके थाड़ेसे घर और जैनमंदिर हैं। परन्तु आशाधरके समय वहांपर जैनियोंके किनियोंकी वहुत बड़ी वस्ती थी। जैनधर्मका जोर शोर भी वहा बहुत होगा। ऐसा हुए विना आशाधर सरीखे विद्वान धारा जैसी महानगरीको छोड़कर वहां रहनेको नहीं जाते। अवस्य ही वहांपर कैनधर्मकी उन्नति करनेके लिये धारासे अधिक साधन एकत्र होंगे



न्यवर्माका राज्य वि० सं० १२५७-५८ तक समझना चाहिये। न्यवर्माके पश्चात् सुभटवर्माके राज्यके कमसे कम ७ वर्ष माने वि, तो अर्जुनदेवके राज्यारंभका समय वि० सं० १२६५ विना चाहिये। इसी १२६५ के लगभग आशाधर नाल्डेमें गये होंगे।

पंडितप्रवर आशाधरकी मृत्यु कव हुई इसके जाननेका कोई उपा-िनहीं है। उनके वनाये हुए जो २ ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमेंसे अनगा-धर्मामृतकी भन्यकुमुद्चिन्द्रका टीका कार्तिक सुदी ५ सोमवार सं० २०० को पूर्ण हुई हैं। इसके पीछेका उनका कोई भी अन्य नहीं मि-वा है। इस अन्थके बनानेके समय हमारे ख़यालसे पंडितराजकी ायु ६५-७० वर्षके लगभग होगी। क्योंकि उनका जन्म वि० सं० २२०-२५ के लगभग सिद्ध किया जा चुका है। इस प्रन्थकी प्रश-तेसे यह भी मालूम होता है कि वे उस समय नालडेमें ही थे। ीर शायद सं० १२६५ के पश्चात् उन्होंने कभी नालछा छोड़ा भी हीं। क्योंकि उनके १२६५ और १३०० के मध्यके जो दो ग्रन्थ लिते हैं, वे भी नालड़ेके बने हुए हैं। एक वि० सं० १२८५ का ोर दूसरा १२९६ का। नाल्छेमें कविवर जैनधर्मका उद्योत करनेके <sup>त्ये</sup> आये थे, फिर क्या प्रतिज्ञा पूरी किये विना ही चले जाते ! त समय तक वे नालछेमें ही रहे और वहीं उन्होंने अपने अपूर्व न्योंकी रचना करके जैनधर्मका मस्तक ऊंचा किया।

वर्तमानमें पं॰आशाधरके मुख्य तीन ग्रन्थ सुल्म हैं और प्रायः त्येक भंडारमें मिल सकते हैं। एक जिनयज्ञकल्प, दृसरा सागारधर्मा-















अनेकाईत्प्रतिष्ठान्तप्रतिष्ठैः केल्हणादिभिः । सद्यः सुक्तानुरागेण पठित्वाऽयं प्रचारितः ॥ १८॥

म्ह्यातिप्रसङ्गान—

यावित्रहोक्यां जिनमन्दिरार्चाः तिष्ठन्ति शकादिभिरर्च्यमानाः । नाविज्ञनादिप्रतिमाप्रतिष्ठां शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु ॥१९॥ नन्यासाण्डिल्यवंशोत्थः केल्हणो न्यासवित्तरः । हिस्तितं येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम् ॥ २०॥

इत्याशाधर विराचितो जिनयज्ञकल्पः।

भावार्थ — प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंको वर्जित करके और इंद्रसम्बन्धी यवहारको देखकर यह वर्तमान युगके अनुकूल ग्रंथ बनाया, जो कि आन्नायिवच्छेदरूपी अंधकारको नाश करनेवाला है। खंडेलवाल वंशके पृण्यू अल्हणके पुत्र, श्रावकधर्ममें लवलीन रहनेवाले, नलकच्छपुर-नेवासी, परोपकारी, देवपूजा, पात्रदान तथा जिनशासनका उद्योत हरनेवाले और प्रतिष्ठाग्रणी पापासाधुने वारंवार अनुरोध करके यह प्रंथ बनवाया। आसोज सुदी १९ वि० सं० १२८९ के दिन पर-मारकुलके मुकुट देवपाल उर्फ साहसमछ राजाके राज्यमें नलकच्छ-पुर नगरके नेमिनाय बैत्यालयमें यह ग्रंथ समाप्त हुआ। अनेक जिनप्रतिष्ठा-कोंमें प्रतिष्ठा पाये हुए केल्हण आदि विद्वानोंने नवीन स्कियोंके अनुरागसे सम ग्रन्थका प्रचार किया। जब तक तीन लोकमें जिनमं दिरोंको पूजा इंद्रादि-कोंके द्वारा होती है, तब तक कल्याणकी इच्छा करनेवाले

मन्पसे जिनप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करावें । खंटेलबालवंदामें







भावार्थ—भेंने (आशाधरने) सागारधर्मामृतकी यह सुन्दर टीका नाई जिसके अट अध्याय हैं। जब परमारवंशाशिरोमाणि देवसेन रा।कि पुत्र श्रीमान् जैतुगिदेव अपने खड्गके बटसे माटवाका शासन
गते थे, तब नटकच्छपुरके नेमिनाथ चैत्याटयमें यह भव्यकुमुदचहेका टीका पौपवदी ७ सं० १२९६ को पूर्ण हुई। यह श्रावक
मेदीपक ग्रन्थ पंडित आशाधरने बनाया और पोरवाड्वंशरूपी
।काशके चन्द्रमा श्रीमान् समुद्धरश्रेष्ठीके पुत्रने महीचन्द्रकी प्रार्थनासे
सकी पहिली पुत्तक टिखी। उस श्रेष्ठीपुत्रके पुण्यकी बढ्वारी हो।
न्तरंगके अंधकारको नष्ट करनेवाटा जिनन्द्रदेवका शासन जब तक
है और जबतक चन्द्रसूर्य होगोंके नेत्रोंको आनन्दित करते रहें, तब
क यह श्रावकधर्मका ज्ञान करानेवाण टीका भव्य जनोंके आगे धर्मी।प्योंके द्वारा निरन्तर पढ़ी जावे।

सोऽह्माशाधरोऽकार्षं टीकामेतां मुनिप्रियाम्।
स्वोपश्चर्मामृतोक्तयतिधर्ममकाशिनीम् ॥ २० ॥
शब्दे चार्थे च यत्किञ्चिदत्रास्ति स्विलितं मम ।
छश्वस्यभावात्संशोध्य सूरयस्तत्पटन्त्वमाम् ॥
नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्यः परमाईतः ।
जिनयश्गुणौचित्यकृपादानपरायणः ॥ २२ ॥
खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान् ।
साधुः पापाभिधः श्रीमानसीत्पापपराङ्क्ष्यः ॥ २३ ॥
तत्पुत्रो वहुदेवोऽ भूदाद्यः पितृभरक्षमः ।
दितीयः पश्चिस्द्व्य पश्चालिंगितविग्रहः ॥ २४ ॥









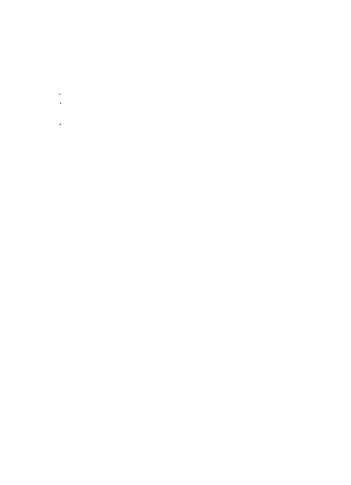







दीकामहित एपक् प्रकाशित किया नाते, बन मकता है। भीर आवक्तभंका गालोंको उपयोगी हो मकता है। यहापप हुए क्लोक उर्भूत करनेकी उन्छ। १ विचारको छोडना पड़ा।

तीमग प्रत्य श्रावकाचार इम ममय है, परन्तु उमका विषय बतलानेको पाउव १२५२ ब्लोकॉर्मे बहुत उत्तमताक माथ

लाया गया है। प्रचलित श्रावकाचारोंमें य

नौथा प्रन्थ योगसारमाभृत है। इस तरांगिणी भी है। इसमें २२० के करीब अजीव, आख्वब, बंध, मंबर, निर्जरा, मोह इस प्रकार नो अध्याय हैं और प्रायः प्रा स्क्षीक हैं। अन्तके दो अध्यायोंमें सौ सौके प्रय नामहीसे प्रगट है। थोगियोंको उप

स्थामें किस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये, का उपदेश दिया गया है। जो प्रति हमारे १५५२ की लिखी हुई है और प्राय: इ ०~-१२ श्लोक नहीं हैंं। एक पत्रका अ















उत्पत्तिका वृत्तान्त भी हमको श्रीदेवसेनसूरिके दर्शनसारं प्रन्थसे \_मालूम हुआ है । वह इस प्रकार है:— सिरि वीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयलसत्यविण्णाणी। सिरि पडमणांदि पच्छा चडसंघसमुद्धरणधारो ॥ ३१ ॥ तस्य य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपुण्णो । पक्खोववासमंडी महातवो भाविहिंगो य ॥ ३२ ॥ तेण पुणो विय मुचं लेऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धंतं घोसित्ता सयं गयं सगालोयस्स ॥ ३३ ॥ आसी कुमारसेणो णांद्यहे विणयसेण दिक्खयओ । सण्णासभंजणेण य अगहियपुणदिक्लओ जाओ ॥ ३४ ॥ परिवज्जऊण पिच्छं चमरं णेऊण मोहकिटेंग । उम्मगं संकल्पियं वागडविसएसु सव्वेसु ॥ ३५ ॥ इत्थीणं पुणदिक्खा खुङ्यलायसा वीरचरियत्तं । कक्कसकेमगगहणं छद्दं च गुणदृदं णाम ॥ ३६ ॥ आयमसत्थपुराणं पायाच्छितं च अण्णहा किंपि । विरइत्ता मिच्छतं पवद्वियं मृदलोयेसु ॥ ३७ ॥ सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो ।

चत्तोवसमो रुद्दो कहंसंघं परूवेदि ॥ ३८॥

बाहासंपदी उत्पत्तिचे देवल १५० वर्ष पीछे इस प्रन्थकी रचना हुई थी।

१. श्रीदेवसेनस्रिने दर्शनसार प्रन्थ विक्रमसंवत् ९०९ में धारा नगरीके प्रार्थनाथ करवालयमें बनाया था, ऐमा उसकी प्रशस्तिसे विदित होता है।









न्हें ऐसा करनेकी अपरा नहीं ही समाधिमरण करें लाई । लोहानायं स्पावदनाको महन नहीं कर मंदे चार्योकी आज्ञा पाउन करनेमें ममर्थ न हुए । उर [ण कर लिया । इस अपराधमें वे सबसे बाहर कर है कि पट्टपर अन्य किमी आचार्यकी म्यापना हो गई। मि निकलकर अगरोहा नगर यांचे जहापर अगरव ी बस्ती थी। यद्यपि वे मत्र अन्यमनावलम्बी थे, ों लोहाचार्यका बहुन बडा प्रभाव या इमलिये उन कर अगरवालेंनि भोजनके लिये प्रार्थना की । परन्तु । कि हम मिथ्यादृष्टियोंके यर आहार नहीं कर सकते हैं ं जैनधर्म ग्रहण करना स्वीकार करो, तो हम भोजन उनकी विद्वत्ता और तपम्याका अगरवालोंपर इतना वे लोग जैनधर्मको ग्रहण करना अस्वीकार न कर स o अग्रवालोंने जैनधर्म स्वीकार कर लिया, और लो उत्सवके साथ नगरमें ले ना कर भोजन कराया । ान्दिर बनवाया गया और सत्काल पापाणकी प्रति

वैया नीराम होमये । उस समय उन्होंने हु वपान प्रहण करनेकी आजा मागी, परन्तु दुसी र्वनमके लिये निरोध किया । किन्तु छोतावार्यने यह भी मही माना। <sup>हेमके</sup> मित्राय गायको पूंछकी पिच्छी छेनेकी भी उन्होंने पद्धति चळा**दी** <sup>कीर</sup> इन सबका प्रायध्यित लेंभको भी व स्वीकृत महुण् l र्प्टोन एक स्वतंत्ररूपमे अपने संवर्का स्थापना की, जो कि पीड़ेसे काष्टासंबंक नाममे प्रख्यात हुआ । परन्तु इस कथामें को <sup>हो</sup>हानार्थके हारा एम संबक्षी स्थापना बताराई गई है, उसपर विश्वास वहीं किया जा सकता है। यह भी खंडेखवालोंको जैन बनानेकी कयाके ममान ऐतिहासिक तत्त्वसे शून्य है। क्योंकि उमास्वामी विक्रमकी <sup>प्</sup>हली शतार्व्हामें हुए हैं, जिस समय कि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक भी मतभेद नहीं हुआ था। उस समय काष्टासंघका नाम भी नहीं था। विक्रमकी सातवीं शताब्दिके पहलेके किसी भी अन्यमें काष्टा-संवका नाम नहीं मिलता है। इसके सिवाय श्रीदेवसेनसृरिने काष्टासंबके केवल १५० वर्ष पीछे जो काष्टासंघकी उत्पत्ति लिखी है, उपपर जितना विश्वास किया जा सकता है, उतना वचनकोराके कथनपर नहीं हो सकता है। देवसेनसूरिका वर्णन विशेष विश्वमा होनका एक कारण यह भी है कि उन्होंने कुमारसेनका समय और उसकी गुरुपरम्परा विलकुल ठीक २ वतलाई है । अन्य बनाके हारा भी जिनसेनादिका समय उनके कथनसे वरावर मिळ्या है। वचनकोड़ाके कत्तीने काष्टासंघके उत्पादक वतलाये तो छेहा करका हैं; परन्तु उनका समय वही विक्रम संवत् ७९३ छिता है मो कि छोहाचार्यके समयसे किसी भी प्रकार नहीं मिल सक्ता है । इससे भी वचन-कोशकी कथा किसी किंवदन्तीके अहराम लिही हुई जान पड़ती



शिक्तिये हों काम्रावंत्रके विनासाम करना युक्त अट्यट सन्म इस है कीर दर्शनमार कीम प्रामाणिक सम्बद्धा प्रमाण पात्रर की भीर एद्यों असी महत्रोम मन्द्रेड विद्यमान हैं। विद्यानीय प्रार्थना कि ये इस विषयका स्पर्धावरण कार्येक समाजका उपकार कीरें।

अभीतक एमारे यहां अनेक पुराण अन्य काछासंयके ही प्रचलित िरहे हैं, और समानका बहुत बटा भाग इन्हीं अन्योंकी कथाओंपर न्हानकरनेवाटा है। इसके सिवाय अभितगतिश्रावकाचारादि अन्यान्य त्य भी काष्टासंय और माथुरसंयके प्रचटित हैं, जिन्हें छोग सब प्रका-में प्रमाण मानते हैं। कोई नहीं कहता है कि ये सब बन्य जनाभा-ाँके बनाये हुए हैं। इससे यह जान पड़ता है कि काष्टासंघ और ्ट्संघर्मे पहले पहल लगभग विकमकी दशवीं शतान्दीमें जो विरोध ा, वह आगे वृद्धिगत नहीं हुआ—धीरे २ घटता गया और इस ामय तो उसका प्रायः नामशेष ही हो नुका है। इस समय तेरह भार चीसपंथमें जितना विरोध दिखराई देता है, हमारी समझमें का-उत्तंघ और मृत्हसंघमें उतना भी विरोध नहीं रहा है और यदि रोनों संघके अनुयायियोंने वुद्धिमत्तासे काम लिया तो आगे सदाके लिये इस विरोधका अभाव हो जावेगा।

इस समय काष्टासंघके अनुगामियोंको एथक् छांटना भी कठिन हो गया है। अग्रवाल नरसिंहपुरा मेवाड़ा आदि थोड़ीसी जातियां इस संघकी अनुगामिनी हैं, और उनके भट्टारकोंकी गद्दी दिख्टी, मल-खेड, कारंजा, आदि स्थानेंगें है। परन्तु श्रावकोंमें अक्षतके पहले



## श्रीवादिराजसूरि ।

ंनिन्योंमें ऐसे बहुत कम लेग होंगे जिन्होंने सुप्रसिद्ध एकी-भवस्तोत्रके कर्ता वादिराजसूरिका नाम न सुना हो । परन्तु ऐसे लेंग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे जिन्हें यह मालूम हो कि वादिराज कौन थे, कब हुए हैं और उनकी कौन कोनसी रचना-ओंसे जैनसमाज उपकृत हुआ है । हम अपने पाटकोंको इस लेखके द्वारा आज इसी महानुभावका थोड़ासा परिचय देना चाहते हैं।

वादिराजसूरि नन्दिसंघके अचार्य थे। उनकी शाखा या अन्वयका नाम अरुङ्गल था। परन्तु यह नन्दिसंघ वह नन्दिसंघ नहीं है निसकी गणना चार संघोंमें की जाती है, किन्तु द्रमिल या द्राविड़ संघका एक गच्छ वा भेद है। पाठकोंको मालूम होगा कि इस द्राविड़संघके स्थापक पूज्यपादस्वामीके शिष्य वज्रनन्दी हैं। इस-की गणना पांच जैनाभासोंमें की जाती है। द्रविड़ देशमें होने-के कारण इसका नाम द्राविड़ संघ पड़ा है। वे संभवतः द्राक्षिणात्य थे। पट्रैंतर्कपण्मुख, स्याद्वादिवचापति, जगदेकमछवादी आदि उन-की उपाधियां थीं। वे सिंहपुरनिवासी त्रैविचविचेश्वर श्रीपालदेव-

१—श्रीमद्गीनलतंषेऽस्मिनन्दितंषेऽस्यरङ्गलः ।

<sup>·</sup> अन्वयो भाति योऽशेषशास्त्रवाराशिपारगः ॥

<sup>(</sup>Vide Ins. No 39, nagar Faluly Mr. Rice)

२—पट्तर्कपण्मुखर्षं स्याद्वादिवद्यापितगर्छं जगदेकमल्ल्यादीगङ्ख एनिसिद श्रीबादिराजदेवस्म् ।

<sup>(</sup> Vide No. 36 Idid. )





(१४५) क्ति द्वार्म जन इस नातका जि़का हिड़ा तन वहां केंग्रे हुए क्ति आवकने-जो कि वादिराजका भक्त था-पूछनेपर गुरुनिन्द्राके भयमे यह कह दिया कि नहीं मेरे गुरु वादिराज कोड़ी नहीं हैं। : समार वडी निद्द हुई । आखिर यह ठहरा कि महाराज कर स्वयं ्र चलका वादिराजको देखेंगे । श्रावक महाशय उस समय कहते तो क्ह गये पर पींछे बड़ी विन्तामें पड़े । और कोई उपाय न देख गुरके पास जाकर उन्होंने अपनी भूल निवेदन की और कहा अब हजा रखना आपके हाय है । कहते हैं कि उसी समय बादिराज-मुरिने एकीभावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कुछरोग दूर हो गया। एकी भावका चीथा स्रोक यह है, — प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेण्यता भन्यपुण्या-त्पृथ्वीचकं कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम् । ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट-स्तार्टिक वित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवणींकरोपि ॥ ४ अर्थात्—हे भगवन् स्वर्ग होक्से माताके गर्भमें आनेके महीने पहलेहींसे जब आपने पृथ्वीको सुवर्णमयी कर ह ध्यानके द्वारसे मेरे सुन्दर अन्तर्गृहमें प्रवेश कर चुकरे

आप मेरे इस शरीरको सुत्रर्णमय कर हैं तो क्या आश्चर्य वाहिराजसूरिकी इस प्रार्थनासे अनुमान किया जाता है ने करी कर विकार हो गया था और वे



( (00)

संच्यः सिंहसमर्च्यंपीटविभवः सर्वेमवादिमजा-देर्नार्चर्जयकारसारमधिमा श्रीवादिराजो विदास ॥२॥ पर्वाय गुणगानरोऽयं यचनविलासप्रसरः कतीनामः— श्रीपद्यां हुत्रयचकेट्यर जयकटके वान्वभू जन्मभूमी निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटति पहुरटो वादिराजस्य जिल्लोः। जगुद्यद्वाददर्षे जिहिह गमकता गर्वभूमा जहारि च्याहारेप्यों जहारि स्फुटमृदुमधुरश्रन्यकान्यावलेषः ॥ ३॥ पाताले न्यालराजो वसाति सुविदितं यस्य जिह्नासहस्रं निर्गन्ता स्वर्गतोऽसी न भवति थिपणोवज्ञभ्रद्यस्य शिप्यः। जीवेतां तावदेतो निलयवलवशाद्वादिनः केऽत्रनान्ये गर्वे निर्मुच्य सर्वे जयिनमिनसभे वादिराजं नमन्ति ॥४॥ चाग्देवीसुचिरमयोगसुदृढप्रेमाणमप्याद्रा-दादत्ते मम पार्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो मुनि:। भोः भोः पश्यत पश्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युचके-रब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेर्वाग्टत्तयः पान्तु वः ॥ ५ ॥ भावार्थ- त्रैलोक्यर्गिषका (त्रैलोक्यको प्रकाशित करनेवाली) वाणी या तो जिनराजके मुखसे निर्गत हुई या वादिराजसूरिसे। वादिराजकी महत्त्वसामग्री राजाओंके समान थी। चन्द्रमाके समान उज्जल यशका छत्र था, वाणीरूपी चैंवर उनके कार्नोंके समीप-दुरते थे, सब उनकी सेवा करते थे, उनका सिंहासन जयसिंहनरेश-से वा पुरुषसिंहोंसे अर्वित था और सारी प्रवादी प्रेंना उचानरसे ज्ञनका जयजयकार करती थी । उनके गुणोंकी प्रशंसा कविया- करना नाहते थे और यह तिकार जैसा कि उक्त क्यामें कहा गण है—कुछरोग था। दूसरे दिन महाराजने नाकर देखा तो वादिराजसूरिका दिन

त्रारीर था-उनके दारीरमें किसी व्याधिका कोई चिन्ह नहीं दिल्लं देता था। यह देसकर उन्होंने उस पुरुषकी ओर कोषभरी हाँके देशा जिसने कि दरनारमें इस नातका जिकर किया था। मुनिएन राजाकी दृष्टिका अभिन्नाय समझकर भोले-राजान, इस पुरुषपर कोष करनेकी आवश्यकता नहीं है। वास्तानमें उसने सन कहा था-में सनमुन ही कोदी था ओर उसका निन्ह अभी तक मेरी इस कि प्रिका (अंगुली) में मौजूद है। धर्मके प्रभावसे मेरा कुष्ट आज है दूर हुआ है। इत्यादि। यह मुनकर महाराजको वड़ा आध्य हुआ। मुनिराजपर उनकी बड़ी भक्ति हो गई। मल्लिपेणप्रशितिक ' सिहममर्च्येपीठिनिभवः' विशेषण इसी नातको पुष्ट करता है। ऐसे

प्रभावशाली महात्माकी जयसिंहनेरश अवश्य ही भक्ति करते होंगे। वादिराजसूरि केसे दिग्गज विद्वान् थे, इस वातका अनुमान पाठक नीचे लिखे हुए पद्योंसे करेंगे। ये पद्य श्रवणवेल्सुल्वे 'मिल्लिशेणप्रशास्ति ' नामक शिलालेखमें खुदे हुए हैं:—

त्रेलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ १ ॥ आरुद्धाम्बरमिन्दुविम्बर्चितौत्सुक्यं सदा यद्यश-इछत्रं वाक्चमरीज-राजिरुचयोऽभ्यर्णं च यत्कर्णयोः ।

यह प्रशस्ति शक संवत् १०५० की लिखी हुई है।

(880)

सेन्यः सिंहसमर्च्येपीठविभवः सर्वेभवादिमजा-देर्तां वर्नयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम् ॥२॥ प्रोप गुणगोचरोऽयं वचनविलासप्रसरः कवीनाम्:-श्रीमजीलुनयचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजनमभूमौ निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटित पहुरटो वादिराजस्य जिल्लोः। मधुयद्ददर्भे जिहिहि गमकता गर्वभूमा जहारि व्याहारेपों जहारि स्फुटमृदुमधुरश्रव्यकाव्यावलेपः ॥३॥ पाताले न्यालराजो वसति सुविदितं यस्य जिह्नासहस्रं निर्गना स्वर्गतोऽसौ न भवति धिषणोवज्रभ्रद्यस्य शिष्यः। जीनेतां ताबदेतौ निलयवलवशाद्दादिनः केऽत्रनान्ये र्गर्व निर्मुच्य सर्वे जियनिमनसभे वादिराजं नमन्ति ॥॥॥ <sup>न</sup> न्देवीसुविरमयोगसुदृढप्रेमाणमप्यादरा-दादते मम पार्श्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः। भोः भोः पश्यत पश्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युचकै-रब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवीन्द्यत्यः पान्तु वः ॥ ५ ॥ भावार्थ—जैलेक्यरीपिका (जैलोक्यको प्रकाशित करनेवाली) क्री या तो जिनराजके मुखसे निर्मत हुई या वादिराजसूरिसे। की तानकी महत्त्वसामग्री राजाओं के समान थी। चन्द्रमाके समान उन्तर यशका छत्र था, वाणीह्मी चुँवर उ र कार्नों रामीप-इति थे, सब उनकी सेवा करते थे, उनके हैं। है व पुरुष्तिहोंसे अधित था जीव कर्म में न पुरुशिंसहोंसे अर्थित था और सारी के जिल्हें । इसमें के जन्में इसमें के जन्में इसमें के जन्में इसमें के जन्में उनका जयजयकार करती थी । उनके

**पदा** हैं और उनमें यशोघर महाराजकी संक्षिप्त कथा कही ग इस कान्यको तंनौरके श्रीयुत टी. एस. कूप्पूखामी शासी हाल ही छपाकर प्रकाशित किया है । वादिराजसूरिकी रचन बड़ी ख़ूत्री है कि वह सरल होनेपर भी कोमल मधुर और रिणी है । हमारी इच्छा थी कि उनके यन्योंके कुछ पद्य यहां करके पाठकोंको उनकी खूत्री दिखलांवें; परन्तु स्थानाभावसे हा न कर सके । अस्तु । तीसरा अन्य पाइवेन ।थचारित है । उत्त के हमने दर्शनमात्र किये हैं; पर उसे पढ़ नहीं सके। हमा पं॰ उद्यलालमी कारालीवालके पास वह है। उन्होंने हमसे कावित्वकी बहुत ही प्रशंसा की है । चौथा ग्रन्थ काकुत्स्यचरित यशोधरचरितमें इस प्रन्थका उल्लेख तो मिलता है; परन्तु करनेपर भी इसका कहीं पता नहीं लगा।

> श्रीपार्श्वनाथ-काकुत्स्यचरितं येन कीर्तितम् । तेन श्रीवादिराजेन दृष्या याशोधरी कथा ॥५॥ म

इन चार अन्योंके सिवा मल्लिपणप्रशस्तिका जो 'त्रेलों पिका वाणी ' आदि श्लोक है उससे मालूम होता है कि वादिरा रिका कोई 'त्रेलोक्यदीपिका ' नामका अन्य भी है।

अर्थात जिसने पार्श्वनायचरित और काकुत्स्थचरितकी रचना की, बादिराजने यह यशोधरचरित बनाया । काकुत्स्थ नाम रामचन्द्रका है, अ इस प्रन्यमें उन्हींका चरित होगा ।

वादिरानस्रि केवल कि ही नहीं थे। वे न्यायादि शास्त्रोंके भी नावरण विद्वान् थे। तव अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्यक्ति जियक अन्य भी होंगे। परन्तु कालके कुटिलचक्रमें पड़कर विज्ञ उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एक सूचीपत्रमें वादिरानके नाणियशोविनय, वादमंत्ररी, धर्मरत्नाकर, और अकलंकाष्टकटीका ने तीन अन्योंके नाम और भी मिलते हैं; परन्तु वादिराजनामके रिभी कई विद्वान् हो गये हैं, इसलिये निश्चयपूर्वक नहीं कहा सकता कि वे इन्हीं वादिराजके हैं अथवा किसी अन्यके।

वादिराजस्रीरका पार्श्वनाथचरित शक संवत् ९४८ में बना है, पूर्वमें कहा जानुका है; परन्तु शेष अन्य कव वने—प्रशस्तियोंके

भिर्वमें कहा नाचुका है; परन्तु शेष ग्रन्थ कव वने—प्रशस्तियोंके विषयमें कहा नाचुका है; परन्तु शेष ग्रन्थ कव वने—प्रशस्तियोंके विषयमें कहा नाचुका है कि वह नयसिंह महाराजके ही राज्यकालमें कि वर्षोंकि उसके तीसरे सर्गके अन्त्यश्लोकमें और चौथे सर्गके जित्य श्लोकमें कि वह नयसिंह महाराजके ही राज्यकालमें हैं। क्योंकि उसके तीसरे सर्गके अन्त्यश्लोकमें और चौथे सर्गके जित्य श्लोकमें कविने चतुराईसे जयसिंहका नाम योजित कर ।। है—

रणमुखजयसिंहो राज्यलह्मी वभार ॥ ७३ "
श्रीवादिराजसूरिका निवासस्थान कहां था, उन्होंने कव दीक्षा ही
और कव तक इस घराधामको अपनी पुण्यमूर्तिसे मुझोभित किया
यह जाननेका कोई साधन प्राप्त नहीं होनेसे खेद है कि इस
यम हम कुल नहीं हिल सके।

व्यातन्वज्जयसिंहतां रणमुखे दीर्घ दर्घा धारिणीम् ॥ ८५'

श्रीवादिराजसूरिके समकालीन कई बड़े २ विद्वान हो गये हैं। श्रीविजयभट्टारककी-जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिजात या, स्वयं वादिराजसूरिने एक पद्यमें स्तुति की है। वह पद्य यह है.—

यद्विद्यातपसो: मशस्तमुभयं श्रीहेमसेने मुनी
मागासीत्सुचिराभियोगवलतो नीतं परामुन्नतिम्।
माय: श्रीविजये तदेतद्खिलं तत्पीठिकायां स्थिते
संक्रान्तं कथमन्यथानतिचिराद्विद्येदगीदक्तपः॥

ये विजयभट्टारक हेमसेन मुनिके पद्पर बैठे थे । इनकी प्रशं-साका एक श्लोक मिल्लिणप्रशस्तिमें भी मिलता है । इस श्लोकसे यह भी मालूम होता है कि उस समयके कोई गंगवंशी नरेश उनके भक्त थे:—

> गङ्गावनीश्वरशिरोमणिवन्धसन्ध्या-रागोल्लसचरणचारुनखेन्दुलक्ष्मीः । श्रीशब्दपूर्वविजयान्तविनृतनामा धीमानमानुपगुणोऽस्ततमःप्रमांशुः ॥

बहुत करके ये गंगवंशीनरेश चामुंडराय महाराज होंगे। क्योंकि चामुंडरायका समय शककी दशवीं शताब्दी ही है। उनका शक संवत् ९०० में हुआ था। यद्यपि वे महाराज राजमछके मं या सेनापित थे तो भी राजा कहलाते थे। वे जैनधर्मके परम थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। गद्यचिन्तामाणि और क्षत्रचूडामीण वात्यके कर्त्ती वादीभसिंहके वागुरु पुर्णक्षेत्र भी वादिराजके समकालीन थे ।

महाकिव मिहिपेण ( उभयभाषाकिविचकवर्ती ) जिन्होंने कि क संवत् ९६९ में महापुराणकी रचना की है छगभग इसीसमयके अकर्ता हैं।

द्यापाञ्च मुनि जो कि वादिराजके मतीर्थ थे बड़े भारी विद्वान् । मिल्लिपेणप्रशास्तिमें उन्नकी प्रशंसाके कई पद्य हैं । स्थानाभावसे प उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्द्रिसिद्धान्त चक्रवर्ती ॥ कनड़ीके रन्न अभिनवपम्प नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी गमग इसी समय हुए हैं । शककी इस दशवीं शताब्दीने जैनि-गमें विद्वदृत्न उत्पन्न किये थे ।

नोट—इस टेखके टिखनेमें हमें यशोधरचरितकी भूमिकासे और सोटंकियोंके इतिहाससे बहुत सहायता मिटी है। अतएव हम शेनों अन्धोंके टेखकोंका हृदयसे उपकार मानते हैं।

सक्लभुवनपालानम्रमूर्थाववदस्कुरितसुकुटचूडालीडपादारिवन्दः । मद्वदिखलवादीभेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभ्दजितसेनो भाति वादीभिहः॥

श्रीयुक्त टी. एस्. कुप्पूस्त्रामी शास्त्रीने यशे।धरचीरतकी भूमिकामें लिखा है कि वादीमसिंहका वास्त्रविक नाम अजितसेन मुनि था । वादीमसिंह उनका एक विशेषण या पदवी थी । यथा महिषेणप्रशस्तौ—

२. पुष्पसेनमुनि वादिराजके समकालीन होनेसे वादाभसिंहका समय भी एक प्रकारसे निश्चित हो जाता है जो कि पहले अनुमानोंसे सिद्ध किया जाता था।



(१५५) गादितत्समाप्तं तु पुराणं दुरितापहम्। चिद्ग्यजनचेतिस ॥ भ्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतमभेदिना गारुडमेत्रवादसकलागमलक्षणतर्केवेदिना ॥ तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । माकृतसंस्कृतोभयकवित्वधृता कविचक्रवितना ॥

इन श्लोकोंसे मालूम होता है कि महाकि मिछिपेण संस्कृत र प्राकृत होतीं भाषाओंके महाकवि ये-कवियोंके चक्रवर्ती थे, याकरण, न्याय, आगम, गारुड मंत्रवाद आदि सन विषयोंके ज्ञाता भे; बढ़े २ मिण्यादृष्टियें,को उन्होंने परानित किया था और सब ओर उनकी कीर्ति केल रही थी। शक संवत ९६९ की ज्येष्ठ भुदी ५ को उन्होंने मूलगुंद नामक तीर्थके जिनमन्दिरमें अथवा वसतिकामें महापुराणको समाप्त किया था। यह मूलगुंद नामका ग्राम अत्र भी है और धारवाड़ क्षिलेके गद्ग तालुकामें उसकी ाणना की जाती है। पहले शायद यह स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा होगा, परन्तु अत्र नहीं है। उन्होंने आपको श्रीजिनसेनस्-रिका पुत्र बतलाया है। इसमें जान पड़ता है कि गृहस्थजीवनमें , जो इनके विता होंगे, पछिसे उन्होंने शक्षा है ही होगी और मुनि तीवनमें उनका नाम जिनसेन रुखा गया होगा। जिनसेन नाम

भी वह आवार हो गये हैं। इससे यह पता हमाना कहिए हैं इनके विता कीन थे। आदिपुराणके कर्ता भगवी विका

(१५७) कुमारकाव्य एक छोटासा पंत्रसर्गात्मक काव्य है और क्षेत्रीमें पूर्ण हो गया है। यद्यपि इस ग्रन्थमें कर्त्ताने अपनी नहीं दी है और प्रारंभमें एक जगह अपने महिषेण नामके प कुछ भी नहीं हिला है. तो भी प्रत्येक सर्गके अन्तमं इत्यु-भाषाकविचक्रवर्तिश्रीमहिषेणसूरिविरचितायां श्रीनागकुमा-अमीकथायां इत्यादि हिला हुआ है, निससे जान पड़ता है कि हापुराणके कत्ती मिछियणने ही इसकी रचना की है। इस काव्यके क्विभिर्जयदेवाद्येभेद्येः पद्येविनिर्भितम् । पारंभमें हिला है कि-यत्तदेवास्ति चेदत्र विषमं मन्दमेधसाम् ॥ प्रसिद्धेसंस्कृतेर्बाक्येविंद्रज्ञनमनोहरम् । तन्मया पद्मवन्धेन मिछिपेणेन रच्यते ॥ इससे मालूम होता है कि, मिहिषणके पहिले जयदेव आदि कई कवियोंके बनाये हुए गद्य और पद्यमय नागकुमार थे, परन्तु वे कठिन चे इसिल्चे मिहिषेणने इसे सरल और प्रसिद्ध संस्कृतमें बनाना उचित मझा । वास्तवमें यह कात्य बहुत सरह है और साधारण संस्था सझा । वास्तवमें यह कात्य

के हुए इसे सहज ही समझ सकते हैं। सज्जनिवत्तवलम् केवल २५ शार्दूलिवक्रीडित राज्या वाट्य है। इसमें मुनियोंको बहुत ही प्रभावशाली श ज्याता है कि तुम अपने चरित्रको निर्मेल रक्खा, ग्रामके उपदेश दिया है कि तुम १. याह्विलिनामके कविने इस काव्यका अनुवाद वनड़ी भाषामें इ

१५०७ में किया है।



## स्वामिसमन्तभद्राचार्य ।

सरस्वतीस्वरिवहारभूमयः समन्तभद्रममुखा मुनीश्वराः । जयन्तु वाग्वज्जनिपातपातीप्रतीपराद्धान्तमहीश्रकोटयः ॥

—श्रीवादीमसिंह।

भगवान् समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताव्दीके लगभग हो गये हैं। इनके समान स्याद्वाद नयके पारगामी आचार्य वहुत ही थोड़े हुए हैं।

इनके समयके विषयमें बहुत मतभेद है । अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है निसे निश्चय पूर्वक कहा जा सके कि वे कन हुए हैं । महामहोपाध्याय पं० सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम. ए. ने इनका समय ईस्वी सन् ६०० निश्चय किया है । परन्तु किन प्रमाणोंसे उन्होंने यह स्थिर किया है, जन तक यह मालूम न हो, तन तक हम जैनियोंकी पट्टावली आदिके अनुसार इन्हें विक्रमकी दूसरी शताब्दीका ही मानते हैं ।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके पट्टपर प्रभाचन्द्र नामके एक आचार्य हो गये हैं। उन्होंने प्राकृत भाषामें समन्तभद्राचार्यका एक चरित्र-ग्रन्य लिखा है। वह ग्रन्य वर्तमानमें अप्राप्य हो गया है; परन्तु उसका सारांश माल्लिपेण भट्टारकके शिष्य श्रीनिमिद्त्त ब्रह्मचारिके बनाये हुए आराधनासार कथाकोषमें मिलता है। पहले हम उसका चित्रात्मक अंश ही यहांपर प्रगट करते हैं:— स्वामि समन्तमद्र मेसूर प्रान्तम्य कांचीनगरीके रहेनेबें उस समय कांचीदेशमें नैनयमका बहुत अच्छा प्रचार था। बटे २ विहान और तपम्बी ऋषिमृति विहार किया करते थे। समय तक वहां बीद्धायमेका प्रवेश नहीं हुआ था। क्योंकि उल्लेख मिलता है कि ईमाकी नीमरी शताल्दिमें बौद्धिभुक देशमें आये थे। परन्तु अन्य प्रान्तोंमें बौद्धधर्मका खामा प्रवार रहा था। उस प्रान्तों ईमाकी नीमरी मदीने लेकर जवतक भा अकलंकदेवने अवतार लेकर नैनधर्मकी किरमे विजय दुंदुभी बनाई, तवतक बौद्धधर्म वरावर रहा है। अस्तु।

स्थामीन गृहस्थधमं धारण करके पीछ दीक्षा ली अथवा वा वस्थाम ही दीक्षा ले ली, चिरत्रमें इस बातका कुछ भी उल्लेख मिलता है। तो भी उनके सम्पूर्ण विपयों के आश्चर्यकारक पांडित विचार करनेसे यह कहा जा सकता है कि उन्हें शिक्षा बाल्यक ही मिछी होगी। दीक्षा लेनेके पश्चान् स्वामीने कांचीदेशमें कि करके जैनधर्मका बड़ा भारी उद्योत किया। परन्तु उसी समय 'भस्मक व्याधि' नामका रोग हो गया। जिससे कि चाहे जि खाया पिया जाय, सब भस्म हो जाता है और भूखकी वेदना वर्ष बनी रहती है। इसके कारण मुनिधर्मका पालन करना आसंभव गया। लाचार स्वामीको उस समय अपने चारित्र मार्गसे च्युत जाना पड़ा। भूख शांत करनेके लिये उन्होंने यतिवेष त्याग जि और साधारण साधुका वेष धारण करके कांचीदेशसे व

चल दिया ।

उत्तरकी ओर जाते जाते मार्गमें उन्हें पौंदूंपुर मिछा। उक्त नगरमें एक बड़ी भारी दानशाला थी और उसमें बुद्ध भिक्षकोंकी इच्छानुसार भोजन मिलता था। यह देखकर स्वामीने बौद्ध साधुका वेप धारण कर लिया और कुछ दिनों वहीं निवास किया। परन्तु भरपेट भोजन न मिलनेसे वहांसे चल दिया।

फिर विहार करते करते वे दृशंपुर नगरमें पहुंचे। परन्तु वहांपर वैदिक धर्मकी प्रवटता थी, इसिटिये वौद्धवेप छोड़कर स्वामींजी भाग-वतधर्मीय साधु वन गये। परन्तु वहां भी जो सदावर्तसे भोजन मिटता था, उससे उनके रोगकी शान्ति नहीं हुई, इसिटिये दशपुरसे विदा टेनी पड़ी। वहांसे चलकर स्वामींजी वाराणसीमें पहुंचे। उस समय वहां शिवकोटि नामका राजा राज्य करता था। वह वड़ा भारी शिवभक्त था। उसने शिवजीका एक सुविशाल मन्दिर बनवाया या और उसकी पूजा वह शैव बालणोंसे पट्रस पक्वालके विपुल नेवेद्यसे करवाता था। उस नेवेद्यका ठाटवाट देखकर स्वामींजी तत्काल ही शैवक्रिप वन गये। मस्तकपर जटा वहां लिये, कमंडलु रुद्रा-सकी माला आदि उपकरण टे लिये और एक लम्बा बाँडा त्रिपुंड

१. प्रो॰ लॅमन और पं॰ व्यंबटलामीके मतले विदार देशते मिला हुआ जो देगालका कुछ भाग है, यह पुँड़देश हैं और महाभारतमें भी ऐसा वर्णन है कि अंतदेशते दंगदेशमें प्रवेश वरनेके पहले भीमने पुँड़देशीय लोगोको जीते। इस- लिये अंग और दंगके बीचका देश अर्थात् विदार और दंगालके मध्यका देश ही पुँड़ है। १० दर्शमार मन्द्रशैर (मालवा)।



समझते थे कि प्रसादको शिवजी भक्षण कर जाते हैं; परन्तु यह स्वामीजी ही सारा पा जाते थे। इस तरह तीन चार महिने स्वामीजीने अपने उदरदेवकी पूजा की । परन्तु पीछे भस्मकरोग धीरे २ शान्त होने लगा और प्रतिदिन थोड़ा थोडा प्रसाद शेप रहने लगा! यह देख शिवभक्तोंको शंका उत्पन्न हुई। अनेक भक्तोंका शिवजीके प्रसादसे पालन होता था, उसमें अन्तराय आगया; इसलिये यह नवीन शिव-भक्त उन्हें रानु सरीखा सूझने लगा । परन्तु रानाकी आज्ञाके मारे वेचारोंका कुछ जोर नहीं चलता था। पर जब उन्होंने देखा कि, प्र-साद भोड़ा भोडा वचने लगा है, तब अपना बदला चुकानेका अवसर पाकर वे वहत प्रसन्न हुए । तत्काल ही उन्होंने यह वात राजासे जाकर कह दी। जब राजाने नवीन शिवभक्तसे पूछा कि यह क्या बात है ! तब उन्होंने उत्तर दिया कि. "मदाशिव इतने दिन प्रसाद पाकर तृप्त हो गये हैं, इमलिय अन व थोड़ा योड़ा मिष्टान छोड देते हैं।" परन्तु इसमे राजाको सन्ताप नहीं हुआ। उसमे यथार्थ बात नया है, इसका निर्णय करनेके लिये भक्तमंडलीमे कहा । भक्त ते। पहलेहीसे तयार थे, इमल्यि उनमें विमीने महादेवको नी विस्तपत्र (बेलपत्री ) चढ़ाये जाते थे. उनके देरमें गुमकर हुपे हुपे स्वामीको धीला देख ही । उसने तत्काल ही राजाम जाक कह दिया कि, "महाराज ! यह पार्वरी शिवनीको एक याणिया भी गरी प्राप्त माना माना माना है। ्यह भने अपने भेत्रोंभे देला है " यह मुनार गना सुपित हुआ। उसने मिरिसमें शाहार स्थामीनीन पूरा कि "तू इनने दिन तक हम भोगों की भोगा क्यों देश रहा, भीर तुंत हवीर ग्रहिस्की आगा

सपरकार क्यां नहीं किया र तथार हेवाधीने जानी महात्यावि गार्थ कथा कह धुनारे भीर नामकार करनेके लियमें कहा कि महाशिव गणतेष युक्त हैं भीर में वीनश्यक उपासक हूं यदि गर्यने अपकार्मीविनेषुक्त विन्तागदेवका स्मरण करके नमस्कार करना है एन्हें सहल नहीं होता ! इमलिये मेंने नमस्कार नहीं किया है। पर गनीन कहा अविद्या है। अन नुधे नमस्कार करना है। परेगा। जिवकोतिका इम विषयमें अनिदाय आयह देगकर स्वामीने कह विष् अवद्या आपका आयह ही।है, तो में कल मेनेरे आपके सदाधिक नमस्कार करना। " यह मुनकर राजा स्वामिसमन्ताभद्रको राज्य अवदी कोठरीमें केंद्र स्वनेकी आज्ञा देकर अपने महल्में चला गया

गतको तम स्वामीनीन शुद्धचित्तसे निनेद्दरदेवका स्मरण किय तम निनदासनी अध्यकादेवीन उपस्थित होकर स्वामीकी स्तुति व और कहा; " सचेर आपकी इच्छानुसार सब कार्य हो जायगा। अ स्त्रयंभूस्तात्रकी रचना करके तीर्थकरोंकी स्तुति कीनिये, इससे आ की सब चिन्ता दूर हो जायगी" ऐसा कहकर देवी अदृदय हो व और स्तामी शुद्धान्तः करणसे श्रीजिनेन्द्रदेवका ध्यान करने लगे।

सबेरा होते ही राजाने उस अंधेरी कोठरीमेंसे स्वामीको निक् वाया, जिसमें वायुका लेश भी प्रवेश नहीं हो सकता था और उन सब प्रकारसे आरोग्य और प्रसन्न देखकर बड़ा अचरज मार्ना। बाह

प्रभाते च समागत्य राज्ञा कीतृह्लाद्द्यतम् । समस्तलोकसंदोष्ट्रसंयुतेन महाधिया ॥ कारागृहं समुद्धाट्य बिहराकारतो द्वयम् । शारोग्यं तं समालोक्य सन्मुखं दृष्टनेतसः ॥







नकर तो वह उनके शरणमें ही आगया और श्रावकके व्रत छेकर नैनी । गया । उसके साथ और भी अनेक छोगोंने जैनधर्म धारण कर छिया । इसके पद्धात स्वामीने भस्मव्याधिके कारण धारण किया हुआ कुछिंग प छोड़ दिया और प्रायश्चित्तपूर्वक अपनी असछी नग्नमुद्रा धारण कर हो । यह कहने की अवश्यकता ही नहीं है कि उपर्युक्त घटनाके समय ही उनकी भस्पव्याधि शान्त हो गई । तदनन्तर शिवकोटि राजा स्वामि-प्रमन्तमद्रका शिष्य वन गया । उसने वहुत दिन स्वामीके पास अध्ययन करके विद्या सम्पादन की और अन्तमें वह भी सारा राज-पाट छोड़कर दिगम्बर मुनि हो गया । मुनि अवस्थामें उसने भगवती आंराधना नामका प्रसिद्ध ग्रन्थ प्राकृत भाषामें वनाया, निसमें वार आराधनाओं हा विस्तारपूर्वक कथन है ।

९. भगवर्ता आराधनाको प्रशास्तिमें यद्यपि उसके कर्ताने अपना नाम शिवार्य प्रगट किया है-शिवकोटि नहीं; तथापि इसमें तन्देह नहीं कि वह शिवकोटिका ही नामान्तर है। क्योंकि जिनमेन खामोने आदिपुराणमें भगवर्ता आराधाना-के कर्ताका नाम शिवकोटि हो लिखा है (देखो पर्व १ खोक ४९)! परन्तु शिवार्यने प्रन्यान्तमें अपवा और कर्ही समन्तमद्रस्वामीका उलेख नहीं किया है और अर्थ जिननिद्र गणि, सर्वगुप्तगणि, तथा आर्थ मित्रनिद्द इन तीन गुरुओं सारा किया है, जिनके कि पान उन्होंने नूत्र और अर्थका अध्ययन किया था। इससे कई विद्वानोंको सन्देह है कि शिवार्य वे शिवकोटि राजा नहीं है जो पहले शेव थे। यदि थे ही होते और जैसा कि कथामें कहा है समन्तमद्रस्वामीके शिव्य हो गये होते तो उक्त आचायोंके साथ समन्तमद्रका मी अवस्य समरण दरते। इस सन्देश्यों निरित्त क्रमेरे कम इतनी तो विक्रान्तकार्ययाम रक्तरी प्रसास्तिने हो जाती है कि समन्तमद्रके एक शिवकोटि नामके शिव्य स्वस्य थे। व्योंकि उक्त प्रत्यमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिव्य सतस्य थे। व्योंकि उक्त प्रत्यमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिव्य सतस्य थे। व्योंकि उक्त प्रत्यमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिव्य सतस्य थे। व्योंकि उक्त प्रत्यमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिव्य सतस्य थे। व्योंकि उक्त प्रत्यमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिव्य सतस्य थे। उनके क्षित्र उत्तर संशोधनीय है कि उक्त शिवकोटि राजा थे मा नहीं और उत्तर समय योई इस नामका राजा हुआ है या नहीं।

2.

स्वामिसमन्तभद्राचार्यने फिर अनेक देशोंमें विहार किया, अनेक एकान्त वादियोंको परास्त करके उन्हें अनेकान्त पक्षकी महिमा दिखलाई, जहां तहां जैनधर्मकी विजयदुन्दुभी बजाई, विद्वत्तापूर्ण अनेक प्रन्योंकी रचना की और अन्तेम कठिन तपस्या करके एक वनमें समाधि लगाये हुए शरीर त्याग कर दिया।

मेसूर राजमें श्रवणवेलगुल नामका जैनियोंका प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है, जिसे लोग जैनवट्टी भी कहते हैं। वहांपर वाहुवि या गोमठस्वामीको एक अद्वितीय और सुविशाल प्रतिमा है। जिस पर्वत-पर यह प्रतिमा है, उसे विन्ध्यगिरि कहते हैं। विन्ध्यगिरिके एक जिनमिन्दरमें एक विशाल शिलापर "मिल्लिपणप्रशस्ति" नामका वड़ा भारी लेख खुदा हुआ है, जिसकी नकल 'प्रो॰राइस 'नामके एक अंग्रेजने अपनी इन्सिकिप्शन् ऐट् श्रवणवेलगोला नामकी पुस्तकमें प्रकाशित की है। उक्त लेखमें भगवान् समन्तभद्रके विपयमें निम्नालिखित परिचय मिलता है,—

वन्द्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपट्टः पद्मावतीदेवता-दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहृतचन्द्रप्रभः । आचार्यः स समन्तभद्रगणभृद्येनेह काले कलो जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ॥ चूर्णिका—यस्यैवं विद्यावादारम्भसंरम्भविजृम्भिताभिद्यक्तयः सूक्तयः— पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता पश्चान्मालवसिन्धुडक्कविषये काञ्चीपुरे वैदिशे ।

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्द्लविक्रीडितम् ॥ अवदुतटमटाते झटिति स्फुटचहुवाचाटधूर्जटेर्जिह्ना वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथाऽन्येपाम् ॥ भावार्थ-जिसने भस्मक न्याधिको भस्म कर दी, पद्मावती देवीने ति ऊंचा पद दिया, जिसने अपने मंत्रयुक्तस्तोत्रसे चन्द्रप्रम भग-निकी मृति प्रगट की और निसके द्वारा कलिकालमें सब ओरसे ाल्याणका करनेवाला जैनमार्ग वारवार सव देशोमें विजयशाली आ, वह मुनिसंघका स्वामी समन्तभद्र आचार्य वन्दनीय है। चू०-- जिसके वाद्के समय प्रगट हुए सुभाषित श्लोक इस प्रकार हैं:-"पहले मैंने पाटलीपुत्र नगर (पटना ) में वादकी भेरी वजाई, फिर गल्वा, सिन्धुदेश, दक्क (हाका-वंगाल) काञ्चीपुर और वैदिश मिल्सके आसपासका देश !) में भेरी वजाई । और अब बडे बडे वेद्वान् वीरोंसे भरे हुए इस करहराक (कराड जिला सतारा) नगरको प्राप्त हुआ हूं। इस प्रकार हे राजन, मैं वाद करनेके टिये सिंहके समान इतस्ततः कीडा करता फिरता हूं। " " हे राजन्, जिसके आगे स्पष्ट व चतुराईसे चटपट उत्तर देनेवा-हे महादेवकी भी जिहा शीघ्र ही अटक जाती है, उस समन्तमद्र वा-दीके उपस्थित होते हुए तेरी सभामें और विद्वानीकी तो कथा ही क्या है ? "

मिहिषेण प्रशस्ति एक ऐतिहासिक लेख है, उसमें जो वार्ता लिखी है, वह बहुत कुछ विश्वासके योग्य है। आराधनासार कथाकोशमें लिखे हुए चरित्रकी प्रधान २ बार्तोका उक्त लेखमें उहेख मिलता है,

त्याकरण, न्याय, सिद्धान्त आदि सन ही विषयके विद्वानोंने उनकी खुति की है।

स्वामी समन्तभद्रने जितने ग्रन्थोंकी रचना की है, उनमें सबसे प्रसिद्ध गन्धहस्तिमहाभाष्य है। परन्तु जैनसमाजका दुर्भाग्य है कि अव उसे उक्त प्रन्थके दर्शन दुर्छम हो गये हैं। दानवीर रोठ माणिकचन्द्रजीने कई वर्ष पहले प्रसिद्ध किया था कि किसी भंडारमें इस ग्रन्थका पता लगे और कोई भाई हमको दर्शन करा दे, तो हम ५००) पारितापिक देंगे! परन्तु अफसोस है कि आजतक कहीं भी इसका पता न चला । सुनते हैं, सौ वर्ष पहले जयपुरके किसी भट्टारकके भंडारमें यह ग्रन्थ मौजूद था, परन्तु अत्र कहां गया, कहा नहीं जा सकता। क्या आश्चर्य है, जो यह भी हमारे अन्यान्य सैकड़ों अन्योंके समान दीमक और नृहींके उदरमें समा गया हो ! भगवान उमास्वामीके बनाए हुए तत्वार्थसूत्रकी सबसे बड़ी टीका यही ग्रन्थ है। इसकी श्लोकसंख्या चौरासी हजार है। यह ग्रन्थ कितने महत्त्वका और अभूतपूर्व होगा, इसका अनुमान पाटक इसी वातसे कर लेंगे कि इसके प्रारंभमें जो १४० स्टोकोंका मंगला-चरण है जिसे कि देवागमस्तोत्र या आप्तमीमांसा कहते हैं, उस-पर बड़े २ भारी कई टीकाप्रन्थ वन चुके हैं। . इसकी पहली टीका अपृश्तती नामकी है, जो ८०० शोकोंमें है और

इसके पहला टाका अप्टराता नामका है, जो ८०० श्लोकींमें है और जिसके कर्त्ता वादिगजकेसरी अकलंकभट हैं। दूसरी टीका अप्टसहस्री है, जिसे विद्यानंदिस्वामीने अप्टरातीके उत्पर बनाई है। एक टीका श्रीवसुनन्दि सिद्धान्तचकवर्तिकी है, जिसे देवागमद्यत्ति कहते हैं।

